रेमन संडर

सात इनक्रलाबी इतवार : : भाग---१

चेंड। सा-9

पुरनक

# रेमन सेंडर की श्रमर कृति "Seven Red Sundays" का हिन्दी रूपान्तर सात इनक्रलाबी इतवार भाग पहला

श्रनुवादक: नारायणस्वरूप माथुर

--संपाद्क-

श्रीपतराय



<sub>बनारस</sub> सर्न्वती प्रस

प्रथम संस्करण २००० जनवरी, १६४१

मूल्य---आठ त्राना

सरस्वती-भ्रेस, बनारस कैंग्ड में श्रीपतराय द्वारा मुद्रित

### मूल-लेखक की भूमिका

मेरी खुद की श्रावाज़ इस लेख में बहुत कम सुन पड़ती है। क़रीब-क़रीब हर जगह ही श्रावाज़ मेरे पात्रों की है श्रीर इसिलए मैं यहाँ पर कुछ, ज्यादा तो नहीं पर ज़रूरी कहता हूँ। राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणों से यह किताब किसी को भी सन्तुष्ट न कर सकेगी— यह मैं जानता हूँ। किन्तु इसके लिखने का मक़सद न तो किसी तरह का राजनीतिक बावेला मचाना है श्रीर न सामाजिक संवर्ष का वर्णन करना; किसी की निन्दा-स्तुति करना तो श्रीर भी कम। मैं किसी भी प्रकार के—सामाजिक, नैतिक श्रथवा राजनीतिक— व्यवहारोपयोगी तथ्य की खोज में नहीं हूँ। श्रीर न ही उस निर्दोष दीख पड़नेवाले कलात्मक तथ्य की खोज में जो हमेशा फूठा श्रीर बनावटी होता है श्रीर जिसकी खोज में बहुतेरे नये लिखनेवाले श्रपने श्रापको खो बैठते हैं।

इन पृष्ठों में जिस यथार्थता, जिस एकमात्र सत्य को दिखाने का प्रयत्न मैंने किया है, वह है जीवित मानवता का सत्य जिसका दिग्दर्शन स्पेनी इनक़लाब की एक संक्षीभपूर्ण घटना में होता है। मैं श्रपने पात्रों के शब्दों तथा भावों में व्यापक प्रकाश तथा वायुमंडल में जिसमें कि वह हिल-मिल जाते हैं उसी सत्य की खोज करता हूँ, चाहे वह धुँधला हो या साफ, तर्कपूर्ण हो अथवा असंबद्ध । उपन्यास का संगत क्रम भी मेरा लक्ष्य नहीं है । मेरा यथार्थ मानव है— मुमिकन है वह उत्कृष्ट हो, मुमिकन है वह सूर्खतापूर्ण हो । मेरी वास्तविकता में सूर्खता इस कारण है कि पुरुषों के प्रति एक पुरुष के मानसिक पश्चपात से मेरा वर्णन रंजित नहीं है, जैसा कि आप औपन्यासिकों में पाते हैं जो वास्तव में उनके अपने नए दिमागी धमण्ड और अहंकार से ज्यादा कुछ नहीं हैं । मेरी पुस्तक के पात्र सामाजिक रुकियों को नहीं मानते, लितत वाक्य नहीं बोल सकते और वह कभी भी सम्मानित करदाता नहीं रहे हैं ।

त्राप देखेंगे कि इस पुस्तक का निशाना श्रापकी बुद्धि नहीं बिलक श्रापकी भावनाशक्ति है, क्योंकि गहनतम मानव सत्यों को श्रनुभव करना होता है, समसना श्रीर विश्लेषण करना नहीं। ये वह सत्य हैं जिनको मनुष्य ने कभी मुख से नहीं कहा है श्रीर न उन्हें कभी शब्दों में व्यक्त करने का प्रयत्न ही किया है क्योंकि इनका सन्देश भावों की दीप्त श्रस्पष्टता में मिलता है। इस पुस्तक को पढ़ लेने के पश्चात् वह पाठक जिसने कि श्रद्धापूर्वक मेरा श्रनुशीलन किया है या तो मेरे लिखने के विषयों—राजनीतिक तथा सामाजिक भावनाचकों—के मम को समस चुका होगा या न समस चुका होगा। लेकिन दोनों हालतों में एक नई भावानुभूति के बीच से गुज़रा होगा। बुद्धि को छोड़कर भाव श्रीर भावना सम्बोधित करने से कम से कम मुक्ते यह फायदा है कि किसी को मुक्ते चिंतक कहने का हक नहीं होगा।

मेरी किताब कहीं-कहीं गड़बड़ श्रीर ढीली मालूम पड़ती है, मगर उनमें से जो पढ़नेवाले देखने श्रीर पकड़ने की कृवत रखते हैं, तो वह इस बात को मानेंगे कि मेरा तरीका तार्किक है, क्योंकि श्रराजकता का भी श्रपना श्रकथ तर्क होता है। फिर भी में श्रपनी स्थिति के सम्बन्ध में यहाँ एक शब्द कह देना संगत समस्ता हूँ। इससे सम्भवतः उन लोगों की जो इस पुस्तक में दी हुई साक्षी से स्वयं कोई सारभूत सिद्धान्त नहीं निकाल सकते कुछ सहायता मिल सकेगी। मेरी राय में अनार्की-सिंडिकैलिजम अराजकतावादी—संगठन सम्बन्धी घटनाओं का कारण व्यक्तियों तथा जनसमुदायों में जीवन-शक्ति का श्रितरेक हुआ करता है, और होती है वह उदारता, प्रचुरता जो श्रितशय प्राणशक्ति सम्पन्न मनुष्यों तथा समाजों का स्वाभाविक लक्षण हुआ करती हैं। मेरे पढ़नेवाले ज़रा उस घोर वेषम्य पर ग़ौर करें कि स्पेन की इनिक्रलाबी-जनता ने कितनी कुरवानी की है और बराबर किये जा रही है और उसको उसके बदले में क्या मिला है। वही विषमता इसमें भी है कि उनके पास ताकत क्या थी और उसका उन्होंने कैसा बेहतरीन इस्तेमाल किया। उसके बहुतरे नतीजे हैं लेकिन इसमें मेरी खास दिलचस्पी उस उदारता के उद्गम में है जो कभी-कभी बहुत ऊँची आ जाती है।

यदि उसके वाह्य राजनीतिक महत्व को छोड़कर कोई मुमते पृछे कि अनाकों-सिंडिकेलिजम वास्तव में है क्या तो में उसे यह किताब पढ़ने कहूँगा। यदि इतने पर भी कुछ ऐसे मन्दबुद्धि लोग रह जाएँ जो मुमसे यह प्रश्न करें अनाकों-सिंडिकेलिजम अच्छा है या बुरा ? तो में कन्धे उचकाकर उन्हें यह किताब दे देता हूँ। यदि कोई मुमसे पृछे — क्या आपके विचार में स्पेनी राजनीति में अनाकों-सिंडिकेलिजम एक अन्तिम निर्णाय करनेवाली शक्ति है ? तो मेरा उत्तर होगा—हाँ, और यह भी कि न तो इस समय और न कभी आगे चलकर ही इसकी उपेक्षा की जा सकती है। अतः यदि कोई मुमसे यह आर्थना करे कि में अनाकों-सिंडिकेलिजम पर एक राजनैतिक वस्तु के रूप में अपने मन का निरूपण करूँ तो मुझे पहले कही हुई बातें दुहरानी पहेंगी। मेरा सिद्धान्त यह है—यह अराजनीतिक सिद्धान्त है। जिन लोगों के हदयों में मानवता का अतिरेक होता है वह स्वतन्त्रता, शिवं, न्याय इस्यादि के स्वप्न देखा करते हैं और इन स्वप्नों को एक भाव विशिष्ट

तथा वैयक्तिक रँग दे देते हैं। इस भार को सिर पर उठाकर एक मनुष्य यह त्राज्ञा तो कर सकता है कि उसके सम्बन्धी तथा मित्र उसका सम्मान करेंगे श्रीर उसके साथ वफादारी करेंगे किन्तु यदि उसको ब्यापक सामाजिक विधान को प्रभावित करने की धुन हो तो उसे वीरो-चित किन्तु निष्फल विप्लव द्वारा श्रपना नाश करना होता है। मानव-समाज को सब कुछ देकर भी कोई श्रादमी उससे बदले में सब कुछ पा जाने की त्राशा रखकर उसके पास नहीं त्रा सकता। समाजों का श्राधार व्यक्तियों के सद्गुणों पर नहीं हुत्रा करता बल्कि एक प्रणाली पर जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता की परिमित करके दोषों का निग्रह किया करता है। स्वभावतः यह पद्धति सामन्तवाद, पूँजी-वाद तथा साम्यवाद के अन्तर्गत विभिन्न रूप ग्रहण किया करती है। श्रनाकीं-सिंडिकैलिज्मवाले भी श्रपनी प्रणाली बनायें श्रीर जब तक कि वह ऐसा करने में कामयाब न हों तब तक वह समाजी एक ऐसी श्रजीब हालत का स्वप्न देखा करें जिसमें कि सब व्यक्ति श्रसिसी के संत फ्रांसिस के समान स्वार्थ रहित, स्पारटकस के समान वीर श्रीर न्यूटन तथा हीग्ल के समान योग्य होंगे। किन्तु इस स्वप्न की पार्श्वभूमि में एक प्रत्यन्त उदार सत्य है - जो, मैं ज़ोर के साथ कहता हूँ, कभी-कभी उत्कर्ष की पराकाष्टा तक पहुँच जाता है। क्या यह काफी नहीं है ?

## सात इनक्रलाची इतवार

[भाग १]

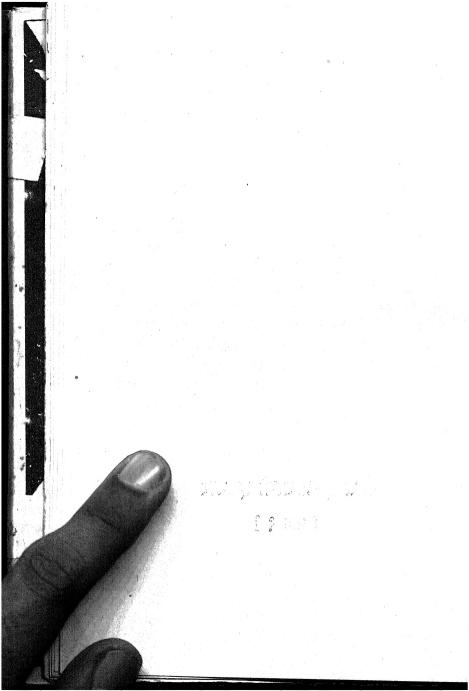

#### कामरेड विलाकम्पा का स्पष्टीकरण

मेरे कमरे की दीवार पर एक कैलेन्डर है। तारीखों के श्राने से पहले ही उनकी पीठ पर छुपी हुई कहावतों श्रीर शिक्षापद कहानियों को पढ़ने की गरज़ से उनके पन्ने नोचने में मुफ्ते बड़ा मज़ा श्राता है। 'छत्ता छुत्ते को नहीं खाता' 'श्रालम ही मारी बुराइयों की जड़ है।' महान् सत्य। फिर में पढ़ता हूँ कि नेपोलियन नाम का एक छुत्ता किसी श्रंग्रेज़ ने बारह भी पौंड में खरीदा था श्रीर यह कि चन्द्रमा प्रशांत महासागर की तली तोड़कर निकाला गया पृथ्वी का एक उकड़ा मात्र है श्रीर वीरियायस का एक संक्षित इतिहास तथा सरटोरियस की हत्या का हाल भी। कैलेन्डर के कम में कोई गड़बड़ नहीं है। सोमवार के बाद ही मंगल श्राता है।

दिन त्राने के पहिले ही पत्ते फाड़ लेना भविष्य के लिए मेरे

श्रधेर्य का चिह्न नहीं है। ऐसा लिलत विनोद मेरे लिए नहीं है। मेरे सृष्टा—इस पुस्तक के लेखक—ने मुक्ते एक पंसारी के चाकर से श्रधिक कुछ बनाया ही नहीं। पन्ने फाड़कर पढ़ने का एक कारण तो यह है कि कभी-कभी में कमरे में पड़ा-पड़ा ऊब उठता हूँ; लेकिन एक वजह ये भी है कि में नवयुवक सामर का मित्र हूँ जो समाचार-पत्रों में लेख लिखा करता है; इसीलिए मेरे लिए यह जानना श्रावश्यक हो जाता है कि सरटोरियस श्रीर वीरियायस कौन थे श्रीर जिसमें में उनके बारे में बातचीत कर सकूँ। केवल इसी कारण कि वह मुक्तसे श्रिधक जानकारी रखता है उसकी हाँ में हाँ मिलाने को हमेशा विवश रहना मुक्ते सखत नापसन्द है।

दीवार पर, कैलंडर से सटा हुआ, सीलन ने एक दैत्य-सा धब्बा बना दिया है। उसको देखकर मुक्ते गोया के स्मारक पर बनी हुई डाकिनियों का स्मरण हो आता है। ६, ११ और ४६ नम्बर की ट्रामगाइयाँ ठीक बाहर ही रकती हैं। में अकसर बाहर के चब्तरे पर ही गश्त लगाया करता हूँ अव्वलन तो इसलिए कि मुक्ते कोई बात करने को मिल जाता है—क्योंकि अन्दर लोग बातचीत नहीं करते—और इसलिए भी कि मेरे पास अक्सर कोई न कोई सामान होता है—मसलन एक गैलन तेल और दो-चार पौंड चीनी—और कंडक्टर मुक्तको अपना सामान मोटर के बराबर रख लेने दिया करता है। एक दिन में ४६ नं० की गाड़ी पर जा रहा था जब मैंने सामर को एक बहुत खूबस्रत नवयौवना रमणी और उसकी संगिनी के साथ जिसे हम लोग वाड़ें स कहते हैं—देखा।

इनकी मौजूदगी से वह कार भी फ़र्स्ट क्लास कोच बन गई थी। लड़की एक अभिनेत्री से मिलती-जुलती थी जिसको मैंने एक बार सिनेमा में देखा था वह संगीत के ताल पर ही भुजाएँ डुलाती श्रीर बात करती जान पड़ती थी। सामर रूच तथा गंभीर था। मेरी समभ

में नहीं श्रा रहा था श्राया में उसे ज़ाहिरा पहचान या नहीं। संभव है कि इन बुज़र्वा साथियों के साथ देखे जाने से समर को कुछ क्लेश हो। लेकिन वह मेरी तरफ देखकर मुस्कराया, मुक्ते पारसल लेकर निकल जाने के लिए उसने मार्ग भी कर दिया और उसने मेरी टाँग में घटना मारकर अपने साथी को नमस्कार करने का संकेत भी किया। यह सब सामर के कितना अनुकूल था। मुक्तको उसकी प्रेयसी के सम्मुख उसी प्रकार मुकना पड़ा जिस तरह लोग गिरजायर में मुकते हैं। सामर का इससे क्या मतलब या ! हुआ यह सब कुछ अत्यंत सरलतापूर्वक लेकिन ऐसा मालूम होता था कि इसके पीछे कुछ है। समर का रहन-सहन, फिरना-डोलना श्रौर बात-चीत सब कुछ एक दार्शनिक जैसा है ; किन्तु इसका कुछ अर्थ नहीं। क्योंकि वह सहसा इस प्रकार मुस्करा देता है मानो वह कह रहा हो 'देखो, इम कैसे घनिष्ट मित्र हैं !' इन बुद्धा लोगों को मैं नहीं समक्त पाता और खासकर उनको जो हमारी तरफ के हैं ! ख़ैर, मैं एक पंसारी का कुली हूँ श्रीर वह पर्चों में लिखता है। तम चाहो तो उसे सिपाही साहब पुकार सकते हो लेकिन वह इसे बुरा नहीं मानता उसी तरह जैसे चपरासी पुकारे जाने पर मैं। ऋरे,जाने भी दो ये सब भाड़ में । इन बुदर्श लोगों के बागडोर सँभालते हुए सभी कुछ कुठा श्रीर लग़ो है, किंतु यदि इम गंभीरता के साथ सब काम करें जैसा कि मैंने समर श्रीर उसकी नवयुवती प्रेमिका के संबंध में किया तो मेरा उसको प्रशाम करना बिलकुल सोलहों आने उचित ही था।

मेरी उम्र पचीर साल की है श्रीर सामर की लगभग २८ साल। वह चौड़े लौट कालर का कोट पहनता है श्रीर प्रेमिका भी रखता है। मेरे पास उसका-सा कोट तो नहीं है किर भी एक युवती है जो मुक्तसे प्रेम करती है—जर्मिनल गारशिया की पुत्री, जो हमारी संस्था के सब से पुराने सिक्षय सदस्यों में से एक है। उसकी उम्र लगभग १५-१६ वर्ष की होगी श्रीर लाल जर्सी पहनती है। वह मेरे मन को नहीं भाती।

परंतु वह जमाना श्रव श्रा रहा है जब मेरी भी एक प्रेमिका होगी। शायद वह सामर की प्रेमिका के बराबर सुन्दरी श्रोर खुराब्र से लैस नहों; लेकिन जिमनल की पुत्री की श्रपेबा कुछ-न-कुछ श्रिषक सुन्दर तो होगी ही। में पहले ही तुमको बतला चुका हूँ कि वह मेरी रुचि के श्रुतकृल नहीं है। इतवार को जब में ब्रिलियंटाइन लगाता हूँ श्रोर श्रपनी लाल टाई बाँधता दूँ तो यह सब उसके रिकाने। के लिए नहीं होता—हालाँक हम दोनो 'केन्द्र' को साथ ही जाते हैं—लेकिन में इस खयाल से खूब चिकना-चुपड़ा श्रोर चुस्त-दुरुस्त रहना आवश्यक समकता हूँ कि मेरा मालिक सुक्ते देख कर मेरी मजूरी बढ़ा सके। बूर्जा लोगों की निगाहों में बढ़िया कपड़े श्रोर साफ-सुथरे बाल ही सब कुछ हैं।

जर्मिनल की पुत्री का नाम स्ट्रैला है किन्द्व वह उसकी 'स्टार' कहकर मुकारता है, मतलब एक ही है; क्योंकि वह इङ्गलैएड हो श्राया है श्रीर 'स्टार' मार्का रिवाल्वर पसन्द करता है । उसका रंग साँवला है ; उसकी बडी-बड़ी आँखे घोड़ों की आँखों की तरह विरत एवं निष्कम्प हैं लेकिन हैं नीली । उसका चेहरा।गोल श्रीर धृमिल है । जब वह इँसती है तो उसके कपोलों में दो गड्ढे पड़ जाते हैं। श्रीर वह श्रागे को बराबर एकटक अपलक देखा करती है और कहती कुछ भी नहीं। कद में वह मुक्तसे नाटी है श्रीर जुर्राव पहने हुए मेरी ऊँचाई पाँच फ़ीट श्राठ इश्र है। यद्यपि वह कहती है कि वह श्रपनी श्रठारहवीं वर्ष गाँठ पार कर चकी है वास्तव में उसकी उम्र सत्रह साल से अधिक नहीं है। वह ऐसा केवल इसलिए कहती है कि उसका पिता उसके लिए मोज़े लादे। लेकिन इससे उसको कोई लाभ नहीं। वह अब भी नंगी टाँगो और बिना एडी का जुता पहन कर आती-जाती है। वह अपने पिता के मोटे मोज़े पहनती है श्रीर उनको टखनों परासे लौटा लेती है। फिर भी वह इतनी बदसुरत नहीं है। परन्तु। वह इतनी निबोंघ है कि मेरी प्रेमिका नहीं हो सकती। मैं श्रपनी सिंडीकेट की तरफ से स्थानीय फेड- रेशन का डेलीगेट जुना जाता—जाता रह गया श्रीर में कमेटी का मेम्बर हूँ गोकि मेरी जगह नीची है। वह भी इस उधेड़-जुन में है कि जिस लैम्प फैक्टरी में वह काम करती है उसकी श्रोर से सिंडीकेट की डेलिगेट जुन ली जाय, लेकिन उसका नाम कोई भी क्यों पेश करने लगा जब कि वह इतनी श्रानभिश्च है कि मीटिंग में।सिवाय पर्चे बाँटने के कुछ श्रीर कर ही नहीं सकती। वह जिमनल की पुत्री है, बूज़्वां वर्ग में इस बात का जितना महत्व होता वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो हर किसी को श्रापने काम की श्रीलाद होना पड़ता है जैसा कि मैं—

खैर जाने दो। लेकिन इससे होता ही क्या है ? एक दिन जब मेरे पिता गिरजा घर से लौटे तो माता से तकरार हो गई और मार-मार कर उसकी जान ले ली। क्यों ? ऊँइ ! ये उन दोनों की अपनी बात थी। मैं बारह वर्ष का था, मैंने घर छोड़ दिया। मैं बहुधा भूखा भी रहता था श्रीर सभी मौसमों में घर से बाहर श्राकाश के नीचे सोना पड़ता था ; किन्तु जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ यह सब बातें कोई महत्त्व नहीं रखतीं। श्राज तो मैं कॉमरेड लियन्श्यो विलाकम्पा हूँ। यदि श्राप इसका मतलब नहीं सममते तो सिंडीकेट जाकर पूछ लीजिये । मैं इड़तालवाद को इतनी श्राच्छी तरह जानता हूँ कि संगठन विषयक मामलों में मैं कभी चूक नहीं कर सकता। बाक़ी सब बातें नगएय जैसी हैं। मैं ऋपने संगठन से सम्बन्ध रखनेवाले उत्कृष्ट पत्रों के श्रलावा श्रीर कोई समाचार-पत्र नहीं पढ़ता । बुर्ज्वा पत्र श्रापनी तसवीरों को छोड़कर महज़ कूड़ा-करकट हैं। उन्हें रिपोर्ट करना आता ही नहीं। जरा देखिये तो सही कि वह हमारी सभाग्रों श्रीर तहरीक के सम्बन्ध में क्या कहते हैं। सब कुछ लोगों को श्रान्धेरे में रखने के विचार से। वह न हमारे कार्य के सम्बन्ध में ही कुछ जानते हैं श्रीर न श्रपने ही। वह शब्दों की गुरिधयाँ बनाकर श्रपने को बाँघ देते हैं। कालम के कालम एकदम फ़िज्ल ही। कभी कभी वह कोई नवीन शब्द पकड़ लेते हैं, श्रीर फिर सब के सब उसको लेकर उन्मत्त से होकर नाचने लगते हैं। कल मैंने एक ऐसा शब्द देखा, 'जूरीडिसिटी' जिसका श्रर्थ में नहीं जानता था। सामर ने मुक्ते बताया कि डिक्टेटरी के श्रधःपतन के समय उसका खूब चलन हो गया था। शब्द श्रीर फ़ेशन—एक दम स्त्रियों की तरह! जब मैं श्रपने मालिक का समाचार पत्र पढ़ता हूँ तो इँसते-हँसते मेरे पेट में बल पड़ जाते हैं।

जब रिपलिक ( प्रजातन्त्र ) का दौर श्राया तो मैं समकता था कि सब कुछ पूर्ववत् होता रहेगा । लेकिन फिर भी मुक्ते थोड़ा ताज्जुब हुआ। जब राजा भाग निकला तो मैंने देखा कि गलियों में आदिमियों श्रीर मकानों में कोई नई बात श्रा गई थी। हर समय शादियों श्रीर मेलों-तमाशों का बाज़ार गर्म रहता था। श्रीर फिर यह कहा गया कि एक पार्लियामेन्ट स्थापित होनेवाली है। मैं जानना चाइता था कि यह पार्लियामेन्ट क्या बला है, क्योंकि मैंने उसकी बाबत कुछ योही शुद्बद-सा सन रवला था। जिस समय कि पहले पार्लियामेन्ट थी मैं एक नन्हा बचा था। ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्वों लोग अन्ततः रिपलिक लाने पर मजबूर इसीलिये हुए कि बादशाह और फ्रीज ने पार्लियामेन्ट को तोड डाला । पार्लियामेन्ट ज़रूर कोई श्रहम चीज़ होगी। मुक्तको अपनी आँखों से उसको देखना था ; क्योंकि सामाचार पत्रों पर यक्तीन नहीं किया जा सकता था। पार्लियामेन्ट के उद्घाटन के दिन मैंने नई जाकट और टाई लगाई। मैंने ब्रिलियंटाइन से बाल चिकनाये और फिर भा में बाहर । क्या तुमने मुक्तको दैनिक पत्रों के प्रथम पृष्ठ के चित्रों में नहीं देखा ! मेरी बगल में था प्रेसीडेन्ट, लगभग पचास साल का, जो एकदम मूख तो नहीं प्रतीत होता था।

में सीघा अन्दर घुसा चला गया। अग्रीर बड़े हाल में जा पहुँचा।

सब कुछ लाल श्रीर पीला । मैं वहाँ के व्यवस्थापक महोदय की खोज में इधर-उधर दृष्टिपात करने लगा। श्रांत में पूछता-पूछता मैं उस व्यक्ति के पास जा पहुँचा जो चेम्बर का प्रेसिडेएट बतलाया जाता था। मैंने उससे पूछा - यह सब किस लिए है ! उसकी मुद्रा कठोर हो गई श्रीर उसने मेरी श्रोर इस तरह दृष्टिपात किया जिस प्रकार एक स्त्री तुम्हारी क्रोर उस वक्त देखती है जब वह तुमसे किसी प्रकार का भी सम्पर्क रखना नहीं चाहती श्रीर श्रंत में कहा कि यह पार्लियामेन्ट का उद्वाटन है। मेरा मन उससे कितने ही श्रीर प्रश्न करने को कर रहा था किन्तु वह अगनी काली और सफेद पोशाक में दर्जी की दुकान के पुतलों की तरह देख पड़ता था श्रीर मुक्ते यह भय था कि कहीं मेरे श्रगले प्रश्न से वह अपनी क्रमीज का सामना मैला करने पर मजबूर न हो जाय। ऊपरवाली गैत्तरियों में ख्रियाँ श्रीर पादरी थे। इमारे नीचे - बेंचों की कतारें और बिजली से दहकते हुए रंगीन बल्बों के गुच्छे । इर जगह जहाँ देखो फोटोग्राफर ! जब मैंने देखा कि ऋब फोटो लिए जायँगे मैं धीरे-धीरे स्रागे बढ़ता हुस्रा पहली पंक्ति में जा पहुँचा। उस दिन के हर चित्र में मैं हूँ। मैंने प्रेसिडेंग्ट से पुनः बातचीत की श्रीर दो एक श्रम्य व्यक्तियों से भी जो मंत्री मालूम होते थे । जनावे मन-ये सब शिष्ट लोग थे-लेकिन इन सब में से एक को भी यह ठीक पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह मेरी श्रोर घूर रहे थे श्रौर मेरे प्रश्नों का उत्तर देने को ज़रा भी तैयार न थे। फिर उनमें से एक ने खड़े होकर बिलकुल घरेलू रीति से कुछ कहा और बाकी सब ने बाहवाही की। तत्रश्चात् एक दूसरे ने स्वीच दी-यद्यपि वह शब्द-शब्द पर भटकता था श्रीर वही बात फिर दोहरा देता या-फिर भी लोगों ने, खूव तालियाँ बजाई । इस दृश्य ने मेरी मानसिक श्राँखों के सामने 'मिकी माउस' फिल्म को ला खड़ा किया जहाँ बहुत से जानवर एक थिएटर में पहुँच जाते हैं, उद्दिग्न हो पड़ते हैं श्रीर ताली बजाने लगते हैं।

इनमें से एक जवान बकरे-सा था-दूसरा चूहे-सा । इनमें से अधिकांश खासे श्रादमी मालूम होते थे लेकिन इनमें एक पिल-मुँहा मछली भी था, इतना छोटा कि बड़ी मुश्किल से नज़र आता था । जब दूसरे ताली बजाते थे वह सीटी बजाता था श्रीर जब सब लोग विरोध प्रकट करते थे तो वह तालियाँ पीटता था। ये लोग उसकी श्रोर इस प्रकार देखते थे मानो उसको कच्चा ही चबा जाएँगे। इस चिड्चिड़े चिरोटे की श्रोर देखकर मैंने दिल खोलकर कहकहा लगाया। इसके बाद मैं प्रजातंत्र के कथित समापित के समीप जा पहुँचा श्रौर उससे फिर बातचीत की । उन सब लोगों ने मुक्त पर आँखें गडाई श्रीर उनमें से एक ने उचक कर कहा. हाउस में अजनबी हैं। यह शब्द इतने गंदे लहजे में कहे गये थे कि मैंने उसके चेहरे पर दृष्टि जमाकर तान पूरकर कहा-क्या आपका इशारा मेरी श्रोर है ?' मैं प्रजातंत्र में 'श्रपरिचित' नहीं कहा जा सकता था। मैं उन चार में से एक था, जिन्होंने सन् १६२७ में शाही गाड़ी को क्ररीव-क्ररीव उलट ही दिया था। मैं एक बरस को जेल में भी था श्रीर शाही पुलिस ने मारते-मारते मेरा कचूमर निकाल डाला था। श्रीर जब इमने राज-सत्ता के विरोध में मजूरों की श्राम इड़ताल का संगठन किया था तो एक सोशालिस्ट गृहार ने जब बाहर आने से इंकार कर दिया तो मेरे पिस्तौल ने उसके ऐसा ज़ख्म भी लगाया था जिसने हमेशा के लिए उसे काम से छुटी दे दी थी। मैं वहाँ जाने का अधिकारी था और यदि किसी को यह बुरा लगता है तो मेरी बला से ! एक नवयुवक से जो काग़ज़ों का भारी पुलंदा लिये हुए था श्रीर स्राठ नौ डिप्टियों से जो मुक्ते ग्रामित्र भाव से देख रहे थे, मैंने ये धव कुछ कह डाला । यह नवयुवक कुछ देर बाद मंच पर चढ़कर एक लम्बा तेख पढने लग गया। उसके संबंध में उसके चारों श्रोर लोग क्या चर्चा कर रहे थे, उसको इसकी रंचक मात्र भी परवा नहीं थी श्रीर वह

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में केवल 'हाँ' कहता था। श्रीर बस यही थी हनकी पार्लियामेन्ट! सुक्ते इसमें कुछ तक नहीं मालूम हुई। जब श्रिधि वेशन समाप्त हो गया तो मैंने फिर समाप्ति महोदय को लाँबी में जा पकड़ा श्रीर पूछा श्राया वह उसे काम की चीज समकते भी हैं। शिर को एक तरफ़ फेरकर, सुजाश्रों को पसार कर श्रापने हरशाद फ़रमाया— 'श्रच्छा—श्रच्छा!' जाहिर ही वह खुद इसके बारे में बहुत हड़ श्रीर सुतमईन नहीं थे।

यह सब व्यापार इतनी अविक देर तक नहीं होता रहा था कि मैं खुरी तरह जब उठता, और मेरे विचारों में कुछ उलट-पुलट भी नहीं हुआ था क्योंकि जब मैं बाहर आया तो प्रजातंत्र ही का हिमायती था। रोशनी, सजावट तथा असाधारण वातावरण से किचित् मात्र चकरा जाने के कारण मैं उन लोगों के वक्तव्यों को पूरी तरह समभ नहीं सका था। अतः श्वेतकेशवाले सज्जन से एक प्रजातंत्रवादी की मर्यादा के अनुक्त ही मैंने कहा कि इन पादिखों को तो हमें स्वाहा करना ही पड़ेगा। मैंने इनको जब जपरवाली गैलरी में देखा तो मेरे खून ने ऐसा जोश मारा-मेरे मन में आया कि इनमें से कम से कम एक को तो जिन्दा ही चबा जाऊँ! सभापित बिना उत्तर दिये ही वहाँ से खिसक चले। किन्तु उनके प्रवेशहार की सीहियों तक पहुँचते न पहुँचते मैंने मपट कर उनकी भुजा पकड़ ली। अब और चित्र लिए जा रहे थे। दैनिकों के पहले सफ़े पर आपने अवश्य मेरा चित्र देखा होगा। इसके बाद जब वह अपनी कार में बैठने लगे तो मजबूरन मुक्ते उनका साथ छोड़ना पड़ा।

पार्लियामेंट गृह के सामने सड़क के दोनों त्रोर पैदल सिपाही तईनात थे जैसा कि मेले-तमाशों त्रौर महोत्सवों के दिन हुन्ना करता है। इन्हीं में जुन्नाकिन ध्मी नयी वर्दी पहने, चुप-चाप, घोंचे की तरह सुँह बन्द किये हुए ड्यूटीपर खड़ा हुन्ना था। वह १६३० में युद्ध-धारा के श्रनुसार भर्ती किया गया था श्रीर ६ठी साबीया में लाम पर हो भी श्राया था। मैंने सोचा-श्राश्रो चुपके से इसको एक सिगरिट बना दूँ। उसने मुक्तसे जानना चाहा कि श्राया मैंने श्रपने विचार बदल दिये हैं श्रीर सभापति से मित्रता कर ली है ? मैंने उत्तर दिया-'नहीं'-मैं तो सिर्फ़ श्रपनी।श्राँखों से सब कुछ वहाँ देखने गया था।

'कैसी है ?' उसने मुक्ससे यों-से ही पूछा, मैंने कहा, 'यह न समक्तना कि यह सब एकदम निकम्मा है ! वे थियेटर के लोगों की ही तरह होशियार हैं।'

मैंने सिगरिट बना कर सुलगाया श्रीर उसको पीने को दे दिया। श्रीर खुद मैं चौकसी करता रहा। काफ़ी देर तक हम बोले ही नहीं। फिर मैंने कहा- 'सबसे अञ्छा तो यही है कि इन सबको जलाकर राख कर दिया जाय।' जुआकिन ने आपने शरीर का बोक्स एक पैर से दूसरे पर बदलते हुए अपनी सहमति प्रकट की। कई वायुयान 'घों-घों' करते हुए आकाश के एक विरे से दूषरे विरे की ख्रोर जा रहे थे। भीड़ बहुत ज्यादा हो चली । एक पादरी साहब हठात् नववयस्का वेश्याओं के घेरे में जा फॅसे श्रीर उनकी फूली हुई साँस, घबराहट श्रीर जही-ज़ेहद ने मेरा श्रीर जुश्राकिन का कुछ देर मनोरञ्जन किया। चंकि जुश्राकिन को श्राज श्रपनी प्रेमिका-निम्न कारावंशल की रहनेवाली एक सन्दर लड़की-के साथ घूमने नहीं जा सका था, वह कुछ जुन्च था। फिर भी जर्मिनल की पुत्री स्टार भेशिया को यदि अच्छे वस्त्र पहना दिये जाएँ तो उसको जुआकिन की प्रेमिका से ईर्ष्या करने की आवश्यकता न होगी। लेकिन इसका यह मतलब न समभो कि स्टार अत्यन्त सन्दर है, या वह मेरी प्रेमिका बनने के योग्य है। बेचारी स्टार को अभी बहुत कुछ सीखना बाक़ी है : गोकि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि अपने सामने किसी को कुछ सममता ही न होऊँ। स्टार से सम्बन्ध रखनेवाली मेरे दिमाग में एक और श्रिपय बात भी है। तारीखों के पैकट के पीछे, मेरे

कैलंडर में, एक लड़की की रंगीन तस्वीर है जो सफ़ेद बालों का विग पहने हुए है और उसकी सूरत स्टार से बहुत कुछ मिलती है। उसका स्कर्ट (दामन) भालरदार है और उसके स्तन बाँडो के ऊपर दीखते हैं। वह एक बेख पर वैठी हुई है और दूसरी लड़की पेड़ों की पाँत से निकलकर उसके पीछे आ खड़ी होती है; चोटी उसकी गुँछी हुई है और उसके गले में लेस है, वह इसका चुम्बन करने जा रही है। यह दूसरी लड़की मर्दानी पोशाक में है। औरतों की इन बूज्वां दुराइयों को मैं पसन्द नहीं करता। गोकि चित्र की लड़कियों और स्टार के आचार-विचार में बहुत काफ़ी अन्तर है तब भी स्टार को देखकर वह कैलेंडर और कैलंडर को देखकर स्टार मुक्ते याद आ जाती है।

श्राज शनिवार है। दिनभर कमेटियों की भरमार रहेगी। मैं कैलेंडर का एक श्रीर पन्ना फाड़ने जा रहा हूँ। रविवार-वाह ! लाल श्रचरी में ! लेकिन श्रब ये भी देखना चाहिये कि शनिवार के पीछे क्या लिखा है। 'नेक गुज़मैन ने दुर्डा प्राचीर पर इस आश्रय से कटार फैंक दीं कि चाहे भले ही वे उसके बेटे को मार डालें, वह शहर के फाटक की चाबी उनको कदापि न देगा।' इसके ऊपर मोटे श्रवरों में, 'देशमिक जयन्ती!' अब से पहले दुनिया कित्तनी गधी थी। यों तो फिर जिस कारण से मैंने श्रपने पिता का घर छोड़ा था उसको भी मनाया करो-'एक पिता अपनी पत्नी को कौटुम्बिक नैतिकता से पथश्रष्ट होने से बचाने के लिए डंडों से मार डालता है।' ये भी क्या आदमी हैं! घर में घुसे श्रीर डंडेवाज़ी शुरू कर दी। 'श्रपनी पत्नी को मैं जितना श्रिधिक पीटता हूँ उतना ही श्रिधिक मज़ेदार शोरवा खाने को मिलता है !' पितृभूमि ! एक द्वार की चाबी न देकर पुत्र का बध करा देना ! धर्म ! मनुष्य की सहज इच्छाश्रों को घोंटने के लिए फूठ श्रौर गन्दगी, जिससे स्दखोर श्रीर वेश्याएँ पनपती हैं, यह सब कितनी मूर्खता है ! मेरा दिल तो यही चाहता है कि खूब हसूँ या सारे संसार

में आग लगा दूँ, या दोनों ही कर डालूँ। अञ्छा लाओ कैलेन्डर का एक और पन्ना फाइकर देखें - अरे ये क्या ! इतवार सत्रह तारीख के बाद एक और लाल रंग में छपा हुआ इतवार ! इसके बाद-फिर वही इतवार | भाइ में जाने दो इन सबको । मेरे लिए तो एक ही इतवार काफ़ी है। सप्ताह में एक बार मैं बालों में तेल डालता हूँ और स्टार से मेंट करने जाता हूँ। सप्ताह में एक ही बार वह मेरी श्रोर देखती है श्रीर बिना कुछ कहे सिर हिलाती है। जब मैं उसकी श्रोर कुछ देर बराबर देखता रहता हूँ तो बचपने के साथ मुस्करा देती है श्रीर उसके गालों मे वे दो गढ़े दीख पडते हैं। श्राश्रो इस गलत इतवार को फाड़ डालें। लेकिन देखें इसके पीछे क्या है। दसरा इतवार । इतवार उन्नीस तारीख, फिर दूसरा इतवार । तारीख बीस श्रीर श्रागे इसी तरह।...सात इतवार, एक के बाद! कैलेन्डर पागल हो गया है ! वक्त का राज्य श्रव नहीं है ! सात इतवार लगातार श्रीर सातों के श्रृङ्क खून की तरह लाल ! यदि यह समय का परिहास है तो उस सफ़ेद विगवाले चित्र के अनुरूप है। बुड़वी लोगों के सूश्ररपने से कछ अञ्छा नहीं निकल सकता !

#### पहला रविवार ईंघन में चिनगारी

लाउड-स्पीकरों द्वारा सभा का भएडा फोड़।

वार्ड थियेटर, जहाँ इमारी सभा होनेवाली है, एक चौड़ी गली में स्थित है। वहाँ ट्रामें भी चलती हैं। खरंजे पर जौ की शराब बेचने वाले फेनयुक्त गिलास पर गिलास उँडेल-उँडेल कर देते हैं। उस सिरे पर जहाँ गली चौड़ी होकर स्कायर का रूप धारण कर लेती है तीन खोमचेवाले घूमा करते हैं। इनमें से एक बूढ़ी ख्रौरत है जो गर्दन से लटकते हुए पात्र में साबुन की टिकियाँ लेकर फेरी लगाती है। थिये-टर की इमारत ज्यादा ऊँचाई पर है, उसकी दूसरी मंज़िल पेड़ों के समत्तल है। उसके बनाने में हमारे दल के सदस्यों के ख्रातिरिक्त किसी भी अपन्य ख्रादमी का हाथ नहीं लगा है।

'इस दूसरी मंजिल के' निर्माण-समिति के एक सदस्य ने कहा, 'शहतीर की मोटाई एक फुट से अधिक है और आठ हजार मनुष्यों का

बोभ इसको मालूम भी न होगा। शहतीर वाकई नायाव है। बिस्के की भक्तियों में ढला हुम्रा, जिसको जल्दी-जल्दी चलनेवाले हथोड़े ने सुदृढ़ तथा लचकीला बनाया, घातु के कारीगरों के कौशल का यह शहतीर एक उत्कृष्ट नमूना है। इसके तंतु इतने सुदृढ़ हैं कि वह हज़ारों श्राद-र्मियों के भार से ज़रा भी टस-से-मस न होगा। हमारे भाषणों श्रीर प्रशंसात्मक शब्दों की प्रतिध्वनि उसकी रगरग में जा पहुँचेगी श्रीर उनको हर्ष से पुलकित कर देगी। जब वह कारखाने में ही या तभी उसने मज़द्रों को वही भाषा बोलते सुना है-वही जो उसकी भाषा है। यह शहतीर 'सार्वजनिक कल्याण्', प्रजातंत्र अथवा पार्लियामेंट के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानता । विघायक समितियाँ, विभागों के प्रतिनिधि, चन्दा, श्रान्दोलन के उतार-चढ़ाव, मालिक की हानि करना 'श्रोजार डाल देना' श्रोर बायकाट--यही सब उसका सारा संसार है। इाल के मध्य में दो चुस्त, गोल खंभे उसकी सहायता करते हैं। वह भी उसी की भाषा बोलते हैं। महराब के लम्बे शहतीर, प्रत्येक कॉरनिस पर लकड़ी के काम के नीचे छिपे हुए बल्व, द्वार, फ़ायर-पूफ पर्दा, लकड़ी की कुर्सियाँ, साजिन्दों के बैठने का स्थान, दूसरी मंजिल की सीधी धिश्वयाँ, गिरजाघर की अपेद्धा जहाज़ की खिड़िकयों से अधिक मिलती-जलती ऋगडाकार खिड्कियाँ—इन सब की भाषा भी वहीं है। यदि रविवार की रात को कोई मजिस्ट्रेट यहाँ आकर गानेवालियों की टाँगों पर लोलप निगाहें डालता है, तो इससे होता ही क्या है ! मध्य श्रेणी के व्यक्ति के लिए तो यह थियेटर मात्र ही है न! खेल-तमाशा. घुटने, जाँघें। नाटकं--'साधारण कानून' की सीमाश्रों के भीतर दु:खान्त ग्रह-घटनाएँ ! सुखान्त घटनाएँ--मुलायम चादरो श्रीर मधुर-शब्दों की सेटिंग में सरस व्यमिचार ! शहतीरों, तख्तों, खंभों श्रौर कपाटों के दृष्टिकोण से यह इमारत जहाज़ के पृष्टमाग की भाँति सुदृढ बनाई गई है-- एव चीज़ें सामझस्य से फिट की हुई सुन्दर युवतियों को

श्रपनी जंघाओं का प्रदर्शन करने दो। यदि थियेटर चलाना मंजूर है तो इन सुन्दरियों की कभी-कभी पेटीकोट उतार कर भी नाचना होगा! किंतु श्राज, सूर्य रिश्मयों से जगमगाते हुए प्रातःकाल में—सभा में—लकड़ी, लोहा श्रीर काँच को श्रपनी श्रात्मा मिल गई है। 'श्रत्याचार के विरुद्ध! जेल में पड़े हुए भाइयों को मुक्त कराने के लिए!' नीली खिड़िकयों की महराब वाली श्रपनी श्रदालिका से थियेटर उपहास कर रहा है।

खरं जे पर खड़े हुए लोगों की टुकड़ियों के मध्य में प्रॉग्नेसो गोन-जालेज कहता है—'श्राज में श्रन्छी तरह, पूर्ण श्रवकाश के साथ थियेटर को देखूँगा।' उसके लिए ऐसा करना इससे पहले संभव नहीं था। दरवाजे की चूलों के सहारे खड़ा हुश्रा वह यह कहता है श्रोर श्रंग्ठे के नाख़्न से पतलून पर लगे हुए सूखे मिट्टी के धन्बे को खुरचता है। फिर वह ट्राम के तखते पर खड़े हुए एक मित्र का, मुँह में दो श्रंगुली देकर, सीटी द्वारा श्राभिवादन करता है। श्रमजीवी समाचार पत्रों के विक्रेता पोस्टरों को मंडों की तरह ऊँचा उठाये हुए हैं श्रीर जोर से श्रावाज लगाते हैं 'संगठन' 'भूमि श्रीर स्वतंत्रता।'

थिएटर के निर्माण-काल में जब प्राप्रेसी वहाँ काम करता था तो एक दिन पुलिस उसकी हूँढती-हूँढती महराबवाली छत पर जा पहुँची थी, जहाँ वह मेंख लगा रहा था। उसकी तीन मास की जेल हुई।

'हाँ,' उनमें से एक ने बात काट कर कहा—'उसी समय जब 'लम्पन्यू, जेल से भागा था।'

'नहीं, उसके बाद की बात है। पिछली दफ़ा की बात है।'

जब प्रॉग्रेसो जेल से छूटा तो उसने मन-ही-मन कहा—'चल कर देखूँ कि काम का क्या हाल है श्रीर श्रपने श्रीज़ार भी इकटे कर लूँ। उसने कितनी ही ईटें लगाई थीं। पाढ़ के ऊपर काम करनेवाले पर क्या बीतती है, वह भली माँति जानता था।

'श्राश्रो, बड़े शहतीर श्रीर दुतल्ले की शानदार महराव को समतल से देखूँ।' वह एक कुशल फोरमैन था श्रीर उसने इस इमारतमें बहुत कुछ काम श्रपने हाथ से किया था। श्रतः जेल से निकल,कर वह सीधा वहीं श्रा पहुँचा।

'वाह भाई! मेरी श्रेष्ठ भीतें, उत्कृष्ट रेखाएँ, वक्राकार फ़ीलाद श्रीर काँच यह के त्रिकी णात्मक भाग के गोल नेत्र में ज्योति किस प्रकार नृत्य करती है! छत में लटकी हुई लाल टेनों के प्रकाश की बाण-वृष्टि कैसी भली मालूम होती है।' वह हर एक चीज़ को गौर से देखता जा रहा था श्रीर उसके श्रघरों पर मुसकान थी। उसकी बग़ल में दो निठल्ले पोस्टरों के सामने टाँगों श्रीर जंघाश्रों को सतृष्ण नेत्रों से देख कर उनकी श्रालोचना में संलग्न थे। मठ के व्यमिचारपूर्ण जीवन की याद ताज़ा कर रहे थे। प्रांग्रेसों ने उनसे दियासलाई माँगी—श्राधा बक्स ख़ुद ले लिया श्रीर सिगरेट का धुँशा उनके मुख पर छोड़ा—हर रोज़ कोई जेल से थोड़े ही छूटता है!

श्राँख उठाकर देखता हुश्रा वह द्वार की श्रोर श्रागे बढ़ा। साइन-वोर्ड पर लिखा हुश्रा था, 'पैरानिम्फ रॉयल।' कैसा लालित्य था! उसको विश्वास नहीं होता था कि रंगशाला का व्यवस्थापक इतना वड़ा विद्वान् था। उस दिन कोई खेल होने वाला नहीं था। उसके लिए यह श्रव्छा हो हुश्रा—वह श्रंदर जाकर श्रिव्छी तरह सेर करेगा। सुमकिन था इत्तफाक से उसके श्रोजार भी कहीं पड़े हुए मिल जायँ।

व्ययस्थापक वार (खाने-पीने के सामान की दुकान) में वैठा हुआ जल्दी-जल्दी कुछ खा-पी रहा था। उसको उससे कुछ कहना था। प्रामेशें ने टोपी नहीं उतारी और व्यवस्थापक की दृष्टि उसके मुख पर से हटने का नाम ही नहीं लेती थी। स्थिति कुछ क्लिए हो गई थी। यदि कैस्टीलियन स्ट्रीट में कोई जहाज़ लंगर डाले हो और उसकी केबिन में कोई बुर्जा (पूंजीपित) महाशय तशरीफ़ रखते हों, तो उनसे किस मकार बात करना चाहिये—यह बेचारा श्रमजीवी क्या जाने ? प्रॉग्रेसो ने जो कुछ वह चाहता था, सीधे-सादे शब्दों में कह दिया। दो चुसकियों के मध्यवर्ती रिक्त समय में व्यवस्थापक ने सिर हिला कर कहा—

'यहाँ कि की के श्रीजार नहीं हैं श्रीर तुम्हारे यहाँ श्रानेकी कोई ज़रूरत नहीं है।'

'गरन्तु मैंने तो यहाँ छः मास से अधिक काम किया है।'

'तो तुमको उसकी मज़दूरी भी मिल गई होगी—जास्रो, यहाँ से निकल जास्रो!'

व्यवस्थापक ने द्वार की श्रोर इंगित किया श्रीर प्रॉथेसो ने श्रन्दर के जीने की श्रोर।

'मैं ऊपर जा रहा हूँ। सब कुछ देख लेने के बाद मैं आपसे विदा लेने आऊँगा। या यि मेरी इच्छा हुई तो यहीं ठहर जाऊँगा। इस सब पर'—उसने दीवारों, छत, पदों और चित्रों की ओर उँगली उठा कर कहा—'मेरा आप से अधिक अधिकार है।'

वह ऊपर जाने लगा। व्यस्थापक कुछ कहना चाहता था, लेकिन शराब की घूँट उसके गले में अटक गई। खाँसी आई और दम घुटने-सा लगा। तब वह फ़ोन की ओर लपका।

'श्ररजेंट काल्स में पुलिस का नम्बर क्यों नहीं है ? यह भी क्या हिमाकत है ! नम्बर ६२७४१, नहीं, मेरा मतलब है ६२४१७ !' इतने में प्रांग्रेसो तीसरे तल्ले के जीने के ऊपर जा पहुँचा । उसने सब चीज़ें श्रन्छी तरह देखी-भालीं । शहतीरों के तल, लकड़ी के गुण-दोष देखे । पर्दे उसको पसन्द श्राये । यद्यपि बिजली के तारों का फैलाव वह श्रन्छी तरह न समभ सका, लेकिन जहाँ तक उसकी समम में श्राया यह भी कुछ ज्यादा खराब नहीं था ।

बड़े आड़े श्रीर एक छोटे शहतीर को उसने थपथपाया और

खम्भों पर सप्रेम हाथ फेरा । ऊपर की गैलरीवाली सबसे ऊँची सीटों की पंक्ति तक वह चढ़ गया जहाँ छुः गज्ञ से अधिक गोलाई की वक्षश्रेणी में शीशे और पारदर्शी पालिश का काम था। लालटेन के स्निग्ध गुलाबी प्रकाश से काँच चमक रहा था। उसने नीचे दृष्टिपात किया और सुसकराया। वह एक सीढ़ी पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। सुलगते हुए सिगरेट की लाली उसके काम पर अभिनन्दन की लोहित सुद्रा-सी लगी हुई प्रतीत होती थी। लेकिन 'पैरानिम्फरायल' यह क्या? इसका क्या अर्थ था!

जैसे ही वह नीचे जाने लगा, जीने के दूसरे सिरे पर दो कान्स्टेबल दृष्टिगोचर हुए। उसको देखकर उनके हाथ वर्दी की जेब में जा पहुँचे। घोंग्रेसो भी निश्चल खड़ा रहा। वह पुलिस के इस उपक्रम तथा श्रिभियाय से भलीभाँति परिचित था।

'नीचे उतर श्राश्रो !' कान्स्टेबलों ने श्राज्ञा दी। प्राग्रेसो मूर्ख जैसा बन गया। 'क्यों ! क्या तुम फ़िल्म के लिए फ्रोटो लोगे !' 'इसी च्रण नीचे उतर श्राश्रो!'

प्रॉग्रेंसो ने हाथ उठाकर जेब में डाला जिसमें कोई हथियार नहीं था श्रौर कहा—

'श्रगर तुम फ़िल्म लेना चाहते हो, तो खैर, मुक्ते कोई श्रापत्ति नहीं है।'

श्रन्त में उन्होंने उसको पकड़ लिया। सारजेन्ट ने उससे ताड़ना के स्वर में कहा—

'श्रभी जेल से छूटकर श्राए हो। भलेमानसों की तरह बीबी-बचों के पास जाते श्रौर इस तरह फिर श्रपनी श्राजादी को खतरे में न डालते।'

प्राप्रेसो ने इसका उत्तर दिया, 'बीबी-बच्चे तो सभी के होते हैं।

तुम स्वयं उनकी देख भाल करते हो या तुन्हारी बजाय कोई पड़ोसी इस कार्य का भार अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन हमारा काम इससे अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे अम की पैदावार ही हमारी सच्ची सन्तान है। हमारी सहज बुद्धि हमें इस बात के लिए बाध्य करती है कि एक स्त्री, बच्चों और थोड़े-से टकों की अपेचा हम अपने सच्चे काम का अधिक ध्यान रखें। तुम्हारा मार्ग मध्य श्रेणी के लोगों का तंगरास्ता है और साथ ही वह असत्य भी है। याग्रेसो ने यह सब कुछ कहा नहीं, लेकिन उसको प्रतीत हो रहा था कि ये विचार उसके खून में जोशा से उछल रहे हैं।

उपर्यक्त बातों को याद करके अपने साथियों के साथ वह हँसा। सूर्य ने प्रातःकाल को शान्ति का उपहार दिया था। नये व्यक्ति आकर दकड़ियों से सम्मिलित होते जाते थे। आधा से ज़्यादा थिएटर अभी भी भर चुका था। लम्बे डग रखता हुआ सामर भी वहाँ आ पहुँचा। उसका क़द श्रीसत दर्जें का था। वह शरीर में दृढ़ श्रीर मोटा था। कछ लोगों ने उसका अभिनन्दन किया। उसने शिर मुकाकर उसका उत्तर दिया श्रीर श्राँख उठाकर ऊपरवाली गैलरियों को देखा जहाँ कि मई के सूर्य्य की श्वेतिकरणों ने एक कशीदा-सा काढ़ दिया था। सभा के आरम्भ में अभी आधा घंटा बाकी था। आज की बैठक का कोई महत्त्व नहीं था-महज़ क़ायदे की खाना-पुरी थी। ईश्वरीय और मानवी विधान के विरुद्ध सिंडीकेटों के श्रमवरत युद्ध में यह एक लुद्र घटना मात्र थी। यह युद्ध था समाजवादियों, प्रजातंत्रवादियों, धर्माचायों श्रीर सेनापतियों के विरुद्ध । बुर्ज्वा वर्ग के तुमुल तथा मध्यम स्वर में राग ऋलापनेवालों के खिलाफ जो पार्लियामेंट में ऋधिक समय प्राप्त करने के लिए लम्बे भाषण देते हैं, उन लोगों के विरुद्ध जो मस्तिष्क पर नाज करते हैं। सारांश यह कि हर एक बात के विरुद्ध, कभी-कभी स्वयं अपने विरुद्ध ! सामर उलमान में पड़ा हुआ-सा कुछ विचार

कर रहा था। ये लोग किस खोज में हैं ? इनका अभीष्ट क्या है ? वह अपने मन से प्रतिदिन यही प्रश्न करता है, फिर भी वह उनके साथ है और उनकी तरह विश्वास से भरा हुआ। लेकिन जा कियर रहे हैं ?

इतने में कुछ नई चीजें लिये हुए स्टार गार्षिया वहाँ श्रा पहुँची। जो भाई जेल में सड़ रहे थे उनकी सहायता के निमित्त वह लाल फलालेन के बने हुए गुलाब के फूल बेच रही थी। कर्तव्य-पालन में निमम, वह संगमरमर की एक पुतली-सी प्रतीत हो रही थी, वह सामर के पास श्राई श्रीर उसने गुलनार का श्रम्रली पुष्प उसके बटन होल में लगा दिया। गंभीरता के साथ, धेर्य-पूर्वक। परन्तु गंभीर बना रहना उसके लिए बड़ा किन था। यदि कहीं एक दफ्ता हैंस पड़ी तो बस गम्भीरता का दिवाला ही समम लो। चुपके से विलाकम्पा का हाल पूछने के परचात् सामर ने उसको एक शिलिंग दिया। स्टार ने सुकु-मार कंधे उचकाकर, भयें तानकर कहा—

'कान खोलकर सुन लीजिये जनाव, मैं विलाकम्पा के सम्बन्ध में कुछ भी सुनना नहीं चाहती!' तत्पश्चात् वह अन्दर चली गई। पिता के गन्दे मोजों से ऊपर उसकी नंगी टाँगे सिगरेट-केस पर बनी हुई गडरनी की टाँगे जैसी प्रतीत होती थीं। उसके अंदर चले जाने से ऐसा मालूम होता था मानो वह दालान प्रकाश-श्रुत्य हो गया हो।

इस समय बातों की मड़ी लगाती हुई भीड़ थिएटर में आ पहुँची। दो कामरेड लाउड स्पीकर लगा रहे थे। हाल भर चुका-फिर भी मज़दूर लोग किसी प्रकार अंदर घुसने का प्रयत्न कर रहे थे। एक बूढ़ा जिसकी कुछ यूँईी नाम मात्रको दिखाई पड़ता था और जिसकी सफ़ेद दाढ़ी हाथ भर की थी, अपनी धीमी आवाज़ में 'आंतर्राष्ट्रीय' गीत गुन-गुनाता हुआ अंदर घुस आया। 'क्रान्ति' में उसका विश्वास इतना हढ़ था कि उसकी मुकी हुई कमर सीधी हो गई थी। कुछ लोग इधर-उधर पर्चे और पत्रिकाएँ बाँटते फिरते थे।

थियेटर का सामने का निचला तिहाई हिस्सा पोंस्टरों श्रीर व्यंग्य-चित्रों से ढका हुआ था। पोस्टरों पर मोटे ऋच्रों में लिखा था-सी० एन॰ टी॰, एफ़॰ ए॰ ब्राई॰ अ। पहले कहा जा चुका है कि रंगशाला का नाम था--'पैरानिम्फ रायल ।' श्रव जब देश की बागडोर प्रजातंत्र-वादियों के हाथों में आई थी 'रायल' शब्द जिसके अर्थ 'शाही' हैं उड़ा दिया गया था। अब 'पैरानिम्फ्त' के पूर्व पोस्टर के सी० एन० टी० से कुछ श्रीर ही लुत्फ़ पैदा हो गया था। कुछ दूर पर गिरजावर का घंटा बज उठा--श्रमजीवियों के इस नगर में उसकी ध्वनि पर ध्यान देने वाला कौन था ! निम्न श्रेणी के शिल्पकार श्रीर दुकानदार, रविवार वाले कोट पहने हुए जिनके बटन खुले हुए थे, अपनी दुकानों के बंद दरवाज़ों के ऊपर भुककर तमाशा देख रहे थे। इस प्रशांत वायुमएडल में सहसा किसी मोटर कार के अपले शीशे से, जिसपर दाँत बनानेवाले का या किसी दाई का सुनहरा साहन बोर्ड लगा था, सूर्य की नीली तथा बैजनी रंग की प्रतिविम्बित किरणों ने उत्पात मचाया। सब के अधरों पर खूनी शब्द थे श्रीर मुखों पर क्रान्ति की कराल, श्रदम्य, दृढ़ रेखाएँ। सी॰ एन॰ टी॰ और सी॰ एन॰ (जिस का अर्थ प्रथम से मिन्न है) श्रीर एफ॰ ए॰ श्राई॰ के नारों से समस्त वातावरण गूँज उठा। ये सामाजिक परिवर्तन निषेध मूलक हैं। राजनीति मुर्दाबाद! असहयोग! वोटें नहीं होंगी ! कोई सममोता नहीं होगा ! निशाने पर सीधा तीर चलाएँगे ! नियमों, बिलों, नारों, तथा कितनी ही अगड़म-बगड़म बातों की २० मिनट तक खेंचातानी होने के उपरांत तय हुआ कि सी० एन० टी॰ के बजाय सी॰ एफ़॰ ए॰ एन॰ श्राई॰ टी॰ होगा। दस बजने में पाँच मिनट पर हाँल में इतनी भीड़ हो गई कि दम घुटने लगा। इसके श्रतिरिक्त हजारों श्रादमी गली में खड़े हुए थे जिनको श्रान्दर श्राना

<sup>\*</sup> सी० एन० टी० मजदूरों का राष्ट्रीय संघ। एफ० ए० आई —आईबेरियन अराजकवादियों का संघ।

नसीव नहीं हुआ था। बेकार खड़े—जेव, में पड़े हुए पैसों को उलट-फेर कर ये लोग आज का बजट बना रहे थे और लाउड-स्पीकरों को आरे आशापूर्ण दृष्टि से देख रहे थे। लाउड-स्पीकरों के भोपू छुज्जे से आगे निकले हुए थे और ऐसा प्रतीत होता था मानो भाषण देने के लिए गला साफ कर रहे हों। सूर्य के ऊपर उठने से गली कुछ अधिक चौड़ी-सी देख पड़ने लगी। और न्याय १ ईश्वरीय न्याय १ वैधानिक न्याय १ या प्रॉअसो का न्याय जिसने यह थियेटर निर्माण किया है १ परंतु न्याय स्वतंत्र व पूर्ण नहीं है। वह केवल एक नारा है !

थिएटर के अग्रभाग से लेकर चमकते हुए खरंजे तक में सूर्य का प्रतिबिम्ब पड़ रहा था।

गिरजा को जाते हुए दो नवयुवकों से एक नवयुवती ने अहालिका के जंगले पर मुककर कहा—आज रात को मेरा पहला मुजरा होगा। मैं तीसरे पहर अच्छी तरह स्नान करूँ गी। आप लोग नौ बजे के लगभग मेरे यहाँ आ सकते हैं।

मालूम होता था कि यह गली नहीं सुद्दागरातवाला कमरा है। लड़की के स्वर में एक गूढ़ प्रकम्पन था कि आ्राज उसकी कौमार्य वाटिका की बद्दार लुट जायगी। वह अपनी नम्रता का संकेत मज़दूरों को देती है और उसके कड़े स्तनों और ऊपर उठी हुई नम्म भुजाओं की प्रातःकाल में माँकी खुलती है। अंदर से लौटकर स्टार द्वार के पास खड़ी फूल बेच रही है। उसकी लाल जसीं और भरी हुई गर्दन द्वार-प्रकोष्ट की छाया में इतनी सुस्पष्ट हो उठीं कि वह अपनी उपस्थित से स्वयं प्रमावित हुए बिना न रह सकी। श्रीर शीम्र फिर श्रंदर चली गई। 'क्रैदियों की सहायता के लिए पर्चें! फ़ासिस्ट-सोशलिस्टों का विश्वासघात! मूल्य दो पैसे। संयुक्त दल के बिल्लो!'

उसका सामान अपरिपक्ष वाम वच्च पर पड़ा हुआ था, वह कभी इस पैर, कभी उस पैर कूदती हुई जा रही थी मानो गुड़िया खिला रही हो। इठात् उसने विलाकम्पा को एक कुरसी पर बैठे हुए देखा। बालों की लट जो चोटी से बाहर निकल आई थी उसने ठीक की, दाँत से होंठ काटा और दूसरी ओर देखने लगी। हाल इस वक्त खचा-खच भरा हुआ था। छः दिन के परिश्रम के पश्चात् अब सब चुगचाप विश्रान्ति-निमग्न थे। इनमें से कितने ही स्टार के परिचित थे। सहसा द्वार के समीप तून् मैं-मैं शुरू हो गई। एक नवयुवक पिस्तील ताने हुए एक आदमी को बाहर चले जाने को कह रहा था। प्राँग्रेसो कटपट वहाँ आ पहुँचा और नवयुवक से तमचा नीचे रखवा दिया। परन्तु यह तो पुलिस का आदमी है। नवयुवक ने कहा। प्राँग्रेसो ने पुलिस के आदमी से चले जाने की प्रार्थना की।

'इन्होंने मुक्तको मार डालने की धमकी दी है।'

'कैसी बेसिर-पैर की हाँक रहे हो! जाने भी दो। यह संभव नहीं।' प्राप्रेसो ने कहा।

'ये सब इस बात के साची हैं।'

प्रॉग्रेसो ने त्राल-पास बैठे हुए ब्रादिमयों से पूछा तो सब ने निषेध किया। किसी ने भी पिस्तौल नहीं देखा था।

'श्रव समक्त में श्राया श्रापकी। श्राप उत्तेजित हैं श्रौर हर जगह धमिकयों तथा हथियारों की कल्पना करते हैं। यहाँ से तशारीफ़ ले जाइये श्रौर श्रपने श्रफ़सरों से कह दीजिये कि हम श्रपनी सभाश्रों में गुप्तचरों का श्राना बरदाशत नहीं कर सकते।'

मामला यहीं समाप्त हो गया। लोग दूसरे विषयों की चर्चा करने लगे। ग्रीर हँसने लगे। स्टार ने फिर विलाकम्पा की ग्रोर दृष्टिपात किया। वह उसके पिता के पास बैठा हुग्रा था। उसने बुर्जुवा लोगों की भाँति शान के साथ ग्रपनी जेव में से एक पेनी निकाली श्रीर शासन के संकेत से उसको ग्रपने पास बुलाया। वह उसके पास गई ग्रीर एक च्या के लिए उसके नए स्ट को उसने प्रशंसा की दृष्टि से

देखा। विलाकम्पा की दृष्टि ने उत्तर में कहा, यह न समकता कि मैंने ये बढ़िया कपड़े इस विचार से पहने हैं कि तुम जैसी मूर्ख लड़कियाँ सुमासे प्रेम करें। उसके हाथ उसने एक पैम्फलेट बेचा और उसके बटन होल में कारनेशन का एक फूल खोंस दिया। 'मेरे पास दो फूलथे' उसने कहा-एक मैं सामर को दे चुकी हूँ। विलाकम्पा इस बात को पहले से जानता था क्योंकि वह सामर के कोट में फूल लगा हुआ देख चुका था। तत्पश्चात विलाकम्पा ने उसकी श्रोर एक सहानुभृतिपूर्ण दृष्टि डाली श्रीर उसकी प्रशंसा भी की। फिर वह खड़ा होकर सामर को खोजने लग गया। टोपियों, टोपों श्रीर सफ़ेंद कमीजों की पंक्तियों के बाद पंक्तियाँ थीं और वह इस भीड़ में कहीं नज़र न आया। लाचार होकर विलाकम्पा अपनी जगह बैठ गया श्रीर स्टार की श्रीर देखने लगा जो पंक्तियों के मध्यवर्ती रास्ते से ऊपर जाकर नीचे उतर रही थी। उसके बिल्ले श्रीर पर्चे घडाघड विक रहे थे। विलाकम्पा की दृष्टि में यह बात छिछोरेपन की द्योतक थी और उसको अपने क्रान्तिकारी होने पर लज्जा आ रही थी। ऊपरवाली गैलरी में बैठे हुए लोगों ने नीचे की गैलरीवालों को ज़ोर से पुकारा। कहीं-कहीं क्रान्ति के नियमों पर थोड़ी-बहुत बहुस होने लगी। एक घिनोना, श्रात्मविश्वासी व्यक्ति. बग़ल में कागजों का पुलन्दा दवाये आया और चला गया। वह एम्सटर्डम के तीन यह दियों का एजेस्ट था जो स्पेन की करेन्सी के उतार-चढ़ाव पर सट्टे का व्यापार करते थे। मिवष्य में क्या होनेवाला है, इस बात की टोइ में वह राजनीतिक तथा सार्वजनिक संस्थाओं में गुप्तचर भेजते थे। यह श्रादमी भी उनका गुप्तचर था-युद्ध के गुप्त-चरों से श्रधिक त्रार्थ-लोलुप, लेकिन कम बहादुर। इनके भी कार्यों श्रीर श्राकृति में वही प्रच्छन श्रस्पष्टता पाई जाती है। वेंचों की तीसरी श्रेणी में एक अद्भुत दिच्छा अमरीकन बैठा हुआ था। उसकी वेश-भूषा अमरीका के आदिम निवासियों के सरदार जैसी थी। वह बहुत

से गएडे ताबीज छल्ले आदि पहने हुए था और अपने को लेखक कहता था। वह हमको एक ऐसी युक्ति बताने आया था जिससे एक ही रात में सारी शहरी पुलिस का सफ़ाया एक शुष्क वैज्ञानिक पाउडर द्वारा किया जा सकता था। हमने उसका नाम 'सनकीराम' रखा था और वह उसपर खूब फबता भी था। वह आशा करता था कि उसकी युक्ति को कार्यरूप में परिण्त करने के लिए एक विशिष्ट समिति बनाई जायगी। उसने स्टार से पर्चे, एक छोटा-सा गुलाव का फूल और संयुक्त दल का बिल्ला खरीदा। प्रचार-सम्बन्धी पर्चों तथा स्थानीय प्रजापरिषद् के घोषणा-पत्र की प्रतियों के वएडल ऊपर से फेंके जा रहे थे। स्टार ने एक बएडल उठाया और अन्यमनस्कता से बाँटने लगी। हाथ और भुजाएँ उठे और लहराये। वायुमएडल गरमाया। घोषणा-पत्र के शब्दों ने उसमें शीघ उगनेवाले बीज बोये।

श्रप्रकाशित रंगभूमि भरनी श्रारम्भ हुई। समापित महोदय श्रा विराजे। मध्यवर्ग के सम्वाददाता—वह यहाँ श्राते ही क्यों हैं ?— रिपोर्टरों की मेज पर इस प्रकार श्राकर वैठे मानो कुत्हलवश वे कोई चिड़ियाघर देखने श्राये हों। तत्पश्चात् एक ने श्राकर कहा कि गली में खड़े हुए भाइयों से लॉबियों श्रीर श्रन्तर्मांगों में चले श्राने को कहा जाय, जहाँ एम्प्लीफायर (स्वर-वर्डक यंत्र) लगा दिये गये हैं, क्योंकि पुलिस ने सड़क पर भीड़ लगाने का निषेध कर दिया है। इस पर लोग धुर्छराये। श्रन्दर के रास्ते श्रीर द्वार भीड़ से पट गये। एक सदस्य ने कुछ तारों को वियुक्त कर दिया। समापित के थोड़े-से शब्दों से कार्यवाही श्रारम्भ हुई श्रीर प्रथम वक्ता का माषण शुरू हुश्रा। उन्हीं परिचित पुराने शब्दों को बाहर लगे हुए लाउड-पीकरों ने जोर से दोहराया, 'सरकार पूँजीवाद की गुलाम है, हमारे भाइयों का सड़कों पर वध कर रही है। मंत्री हमारी दी हुई शिक्त का दुक्ययोग कर रहे हैं।' किसी ने विरोध किया, 'हमको

यह नहीं कहना चाहिये। ऐसा कहना अपने शतुओं को हथियार देना है। बुज़र्वा क्रान्ति के साथ इस संस्था को किसी प्रकार का सम्बन्ध स्वीकार नहीं करना चाहिये।' निषेधात्मक आवाज़ों का एक त्फ़ान-सा उठा जिसमें विरोधी की आवाज डूब गई। फिर भी वह न माना। 'यह तो केवल अवसर से लाभ उठाना होगा।' किसी ने उत्तर दिया, 'बहुत श्रन्छा, श्रवसर से लाभ क्यों न उठाया जाय।' लाउड-स्पीकर कहे जाता है--- 'बुज़र्श का कमीनापन--श्रपने श्राधिकारों के लालची कुत्ते-जनता पर श्रात्याचार ढा रहे हैं। जेलखाने भरे जा रहे हैं, जहाज़ हवालात बने हुए हैं-हमारे भाई गोलियों का शिकार बनाये जा रहे हैं।' लाउड-स्पीकरों से शब्द इस प्रकार निकल रहे हैं जैसे गुलेल से गोले। तीन इज़ार मज़दूर जिनको अन्दर जगह नहीं मिली थी सड़क पर डटे हुए हैं। पल्टन का श्राफ़सर श्रापनी मुँछ मरोड़ रहा है श्रौर लाउट-स्पीकरों। पर गज़ब की निगाहें डाल रहा है। वह दूतों को दौड़ाता है। 'मैंने लाउड-स्पीकरों को बन्द कर देने की आजा दे दी है।' गड़बड़। एलेक्ट्रीशियन क्रममें खाता है कि उसने सम्बन्ध तोड़ दिया है। परन्तु इस पर भी लाउड-स्पीकर दन्नाये ही जाते हैं। 'हम इस सारी दुष्टता को जिसके दुम प्रतिनिधि एवं उत्तरदायी हो मिटाकर चैन लेंगे। जिस प्रकार जागीरदारी का नाश हुआ उसी तरह बुर्जवा-वर्ग का शिर भी एक न एक दिन अपने ही भार से भू-शायी होगा।' 'बस जल्दी करो! इन तारों का सम्बन्ध तोड़ दो।' किसी ने यह काम कर दिया। लेकिन बरामदे के ऊपरवाला श्रीर तीसरे तल्ले के लाउड-स्पीकर क्यों चुप होने लगे। यह दूधरे वक्ता की श्रावाज़ है जो 'भागने के क़ानून' की निन्दा कर रहा है। उसीने सन् १९२६ में सब से प्रथम तदनुसार घोर कष्ट पाया था। उन्होंने उसको जान से नहीं मार डाला था। वह सत्यनिष्ठ तथा साइसी होते हए भी उसकी निन्दा नहीं कर सका था। उसके शब्द मानो उबलते हुए द्रव्यों के फुत्रारे थे, दुमदार सितारे की तरह सनसनाते, जलते श्रौर श्राकाश को श्राहत करते हुए! 'विश्वासघात, कायरता, दुःख, श्रपराध, बारूद, तोपें, इंकिलाब, एफ० ए० श्राई०, सी० एन० टी०, एफ० ए० श्राई०, सी० एन० टी०।' लाउड-स्पीकर युर्घुराये। सड़क पर मीड़ बहुत बढ़ गई श्रौर रास्ता बिलकुल बन्द हो गया। एक-से-एक सटी हुई कितनी ही ट्रामकारें श्रधीरता के साथ, घंटी पर घंटी बजा रही हैं। 'इंकिलाब जिन्दाबाद!' के नारे हज़ारों गलों से निकल रहे हैं, हज़ारों घर के श्रम्दर बैठे हुए ही श्रावाज़ में श्रावाज़ मिला रहे हैं। इन शब्दों ने लोगों को उन्मत्त-सा कर दिया है। खतरे का विगुल बजता है। हथियारबन्द पलटन के सामने जन-समुदाय निश्चल रूप से खड़ा हुश्रा है। लाउड-स्पीकर श्रपना काम जारी रखते हैं-सी० एन० टी० ज़िन्दाबाद! ग़हार प्रजातन्त्र मुर्दाबाद!'

एक सारजेन्ट आदेशपत्र लेकर आता है। सड़क पर लाउड-स्पीकर लगाने की मुमानिश्चत कर दी गई थी। बड़ी कोतवाली में इस आजा के तोड़ने की फोन द्वारा इत्तला की गई। अब वहाँ से हुक्म मिला था कि सभा की कार्यवाही बन्द कर दो।

सिपाही निश्चल खड़े हुए हैं। बिगुल फिर बजाया जाता है। पुलिस धावा बोलती है। चीत्कार सुन पड़ता है। सहसा खिड़िकयों के कपाट और मकानों के द्वार पट पट बन्द हो जाते हैं। ट्राम कारें खाली हो जाती हैं। भगदड़ पड़ जाती है। एक महिला पैर फिसलने से गिर जाती है। गिरते समय वह चीख उठती है, 'बदमाशा! बदमाशा!' एक मज़दूर ने उसको दौड़कर उठाया और उससे पूछता है 'बदमाशा कौन हैं?'

'तुम, मज़दूर लोग !'

मज़दूर ठहाका लगाकर उत्तर देता है, 'बी साहिबा, घबराइये मत । बलात्कार दोपहर से पहले श्रारम्भ नहीं होता ! लाउड स्पीकार श्रव भी वक्ता के निन्दात्मक शब्द दोहरा रहे हैं, 'वे सड़क पर हमारे माइयों का वघ कर रहे हैं।' लाउड-स्पीकर सभा का भएडा फोड रहे हैं।

न तो कोई पद-स्थापन है और न कोई विद्युत-सम्पर्क । दस फीट गहरी नाली में से सारे तार निकाल दिये गये हैं । उनको अब चुप हो जाना चाहिये था। वह भी बहुसन्तान श्रम के बाल-बच्चे ही हैं न ? वह भी थियेटर के अग्रमाग के शहतीरों और खिड़िकयों की भाँति मज़दूरों के हाथों से बने हुए हैं । परन्तु उनमें सुकुमार एवं भद्र वक रेखाएँ भी हैं—िक्षयों और बुर्ज़वा की तरह ! ये लाउड-स्वीकर स्वयं अपनी इच्छा से बोले जा रहे हैं और सभा के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। कभी वह भाषणों के वाक्यों को बार-बार बोल उठते हैं, कभी भीड़ के शोरोगुल को जो तीनों द्वारों के बाहर हल्ला मचा रही थी।

फ़ीज़ के दस्ते ने आगे बढ़कर जनसमूह को पीछे हटा दिया, लेकिन लोगों के थियेटर से बाहर आने के कारण फिर मीड़ हो जाती है और आगे बढ़ आती है। यद्यपि हाल खाली हो चुका है, तथापि लाउड-स्पीकर अब भी बराबर दनदनाये जाते है 'बुर्जवा रिपब्लिक मुर्दाबाद!' उत्तेजित करना उनका काम है। वे उसको पूरा कर रहे हैं।

क्या इन विश्वासघातियों के लिए एक भी गोली नहीं है ? पिम ! पिम ! प्रकोष्ठ के ऊपरवाला लाउड स्पीकर धड़-धड़ाकर नीचे आ रहा। लेकिन दूसरे लाउड-स्पीकर अब भी जारी हैं। गोलियों की आवाज़ ने तो आफत कर दो। नारे लगते हैं और मन्द चीण स्वर में अन्तर्राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। एक ट्राम कार से रास्ता रोका जाता है और एक कार उलट दी जाती है। काँच टूटने की आवाज़ होती है। आधा जन-समूद थिएटर के पीछे जा छिपता है। एक खिड़की से गोलियाँ खूटती हैं। मैड्रिड का स्वर्ण प्रभात नील वर्ण हो उठता है। स्रव एक—केवल एक बचा हुस्रा लाउड-स्पीकर जो बहुत ऊँचाई पर लगा हुस्रा है बोलता है 'हवशियो! तुम क्या करने जा रहे हो?' स्रात्मा का ध्यान रखना!'

हेडक्वार्टर को फ़ीन किया जाता है। श्रौर िषपाही श्राते हैं। श्रवकी दफा सिविलगार्ड श्राया है। लाउड स्पोकरों पर श्रौर गोलियाँ चलती हैं। सड़क जोर की पुकारों, भग्नकम सोरों, स्फोटनों का एक महारव वन जाती है। कान्ति ! हा ! हा ! हा ! इससे श्रिषक श्राप चाह ही क्या सकते हैं ! स्वयं श्रपनी इच्छा या खुशी से लाउड-स्पीकर हंकिलाव नहीं पैदा कर रहे हैं। घोड़ों पर सवार सिविलगार्ड घावा बोल देते हैं। वह घोड़ों से उतरकर गोलियाँ चलाते हैं। श्राघे घरटे तक युद्ध होता है। स्क्वायर के जमीनदोज भाग के द्वारों पर मज़दूर काबिज हैं, जहाँ से बाहर मुख निकालकर वे फायर करते हैं। लाउड-स्पीकर एक च्या हकलाने के पश्चात् कहता है, 'देश के सच्चे हितों की मूलाघार व्यवस्था श्रौर शांति है।'

परन्तु भाव ? वह भी तो एक चीज़ हैं। भाव को कभी मत भूलना। खिड़िकयों पर गोलियाँ, गोलियों का उत्तर गोलियों में खिड़िकयों से। लाउड-स्पीकरों के डुकड़े-डुकड़े हो गये हैं। वे चुप हैं, सड़क पर घोड़े घूम रहे हैं। एक का पैर फिसला, गिर पड़ा, पृथ्वी से चिंगारियाँ उठीं। और गोलियाँ चलीं। सिपाहियों की एक और लारी आई। चक्ताचूर हुए तीन कामरेड खरंजे पर पड़े हुए हैं। पचास से अधिक, हथकड़ियाँ पहने हुए घुड़सवारों के घेरे में, कोतवाली ले जाये जा रहे हैं। जो की शराब बेचनेवाला पीपे के घातु के टैप को खोलने लगता है और सिर हिलाता है 'यह अराजकता है! समाजवादियों को मैंने वोट दी थी—उसका यही तो प्रसाद है।'

## तीन कामरेडों की लाशों की डाक्टरी जाँच

सद्क पर जो तीन श्रमजीवी मुर्दा पड़े हुए थे, उनके नाम ये थे— एस्पार्टको श्रलवरेज, जर्मिनल गार्षिया श्रीर प्राप्रेषो गोनजालेज । तीन नामों की सूची कुछ श्रधिक महत्त्व नहीं रखती । तीन नवयुवक हट्टे-कट्टे मज़दूरों का रिववार के प्रातःकाल में, शहर के खरंजे पर मुर्दा पाया जाना, कोई साधारण घटना नहीं कही जा सकती । यही तीनों व्यक्ति, समा बैठने के श्राधा घंटा पूर्व, एक नवीन व्यवस्था के सजीव प्रतीक थे। एस्पार्टको कृषि-संबंधी मज़दूरों के परिषद् का सदस्य था। जर्मिनल गैस तथा विद्युत् संबंधी परिषद् का, श्रीर प्राप्रे सो एह-निर्माण समिति का। जब इनके शव उठाए गये तो वे विभिन्न स्थितियों में पड़े हुए थे। एस्पार्टको मुँह के बल श्रीधा गिरा था श्रीर खरंजे के पत्थरों से टकरा कर उसके दाँत बाहर निकल पड़े थे। श्रपने रुधिर का चुम्बन सात इनकजानी इतवार

करता हुआ वह वहाँ पड़ा था। जिमनल का मुख ऊपर की श्रोर था, एक पैड़ा के तने के समीप, लिर नाली।में। प्राँग्रेसो तत्त्वण नहीं मरा था। वह सीने के बल विसटता हुआ कुछ दूर गया था। खरंजे पर उसका हृद्य धक्-धक् कर रहा था। ऐम्बुलेंस तक पहुँचते न पहुँचते उसकी मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात् वह अपने दोनों साथियों।के पास चीलघर पहुँचा दिया गया। पुलिस सर्जन ने लिखवाया: 'एस्पार्टको अलवरेज — उम्र ४२ साल। सीधी श्रोर, कनपटी के चेत्र में दो छुरों के ज़रूम, भेजा निकला हुआ — जरूम निस्संदेह मृत्युजनक।' 'जर्मिनल गार्सिया — उम्र ५० साल। सीने में गोली का ज़रूम, निकलने का छिद्र नदारद। एक ओर मृत्युजनक ज़रूम उरूसंघि में, जाँघ की धमनी भगन, शरीर पर कई जगह अंदरूनी चोटें।' 'प्राग्रेसो गोनजालेज, उम्र ३२ साल, गोली के तीन ज़रूम: दाहिनी ओर पस्तियों के बीच के चतुर्थ चेत्र में, जिगर में श्रोर ललाट की हुड़ी पर। बाहर निकलने के तीनों छिद्र विद्यमान हैं। सिर की चोट निःसंदेह मृत्युजनक।'

पुलिस सर्जन को मृत्यु का प्रमाण-पत्र देना था। श्रीर वस्तुतः वह मर तो चुके ही थे; परन्तु लाशों की जाँच के विवरण में यह नहीं बताया गया कि गोलियाँ कितनी बड़ी थीं श्रीर न यही कि श्राया वह छोटे या लम्बे श्रस्त्रों से छोड़ी गई थीं। ये बातें श्रमिश्चित रूप में छोड़ दी गई जिसमें समाचार-पत्र इस दिविधा में रह जाएँ—न जाने ये लोग, लड़ाई की गड़वड़ में, श्रपने साथियों की गोलियों ही के शिकार तो नहीं हो गये। जहाँ संदेह की गुजायश होती है वहाँ सम्पादक श्रपना मत निर्दिष्ट करके उसकी पुष्टि करता है। लेकिन जब साफ शहादत मिल जाती है वहाँ उसके किये बस इतना ही हो सकता है—वातावरण को प्रच्छन्न बनाना श्रीर संदेह पैदा करना।

परन्तु पोस्ट-मार्टम (शव की चीर-फाड़ कर जाँच करना) एक तुच्छ-सी बात है। उससे कामरेड एस्पार्टको, प्राँग्रेसी और जर्मिनल के

सम्बन्ध में क्या बात ज्ञात होती है ? कुछ भी नहीं ! ये कैसे आदमी थे ? कौन थे ? पाठकगर्ण, कदाचित इन तीन लाशों के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में श्रापको कोई स्पृहा नहीं है, फिर भी इन थोड़े-से शब्दों में मैं श्रवश्य कह दूँगा। शायद ही कभी ऐसा अवसर आता है जब उन लोगों के सम्बन्ध में जो किसी विचार या संकल्प के लिए प्राण बलिदान करते हैं, कुछ अधिक कहा जा सके। यदि वह दूसरे प्रकार के आदर्शवादी होते, जो क्लबघर में सहसा कह उठते हैं - 'इस समय सिनेमा चलना या काँकटेल ( मद्यपान ) की पाटों में जाना एक अच्छा विचार है,' श्रीर इस विचार को पूरा करने की धुन में यदि वह शीत के श्राक्रमण से निमोनिया से मर जाँय, तो सम्भवतः इस प्रकार के शहीदों के संबन्ध में हमें बहुत कुछ लिख मारने की सामग्री प्राप्त हो सकती है। किन्तु इम प्रॉप्रेसो, एस्पार्टको तथा जिमनल के सम्बन्ध में कह ही क्या सकते हैं ? आपको यह सत्य किस प्रकार हृदयंगम करा दें कि ये तीन निरद्धार मज़दूर, दिन भर पसीना बहाकर काम करने के पश्चात् बचे हुए समय में एक अधिक न्यायशील समाज का स्वप्न देखा करते थे ? ऐसे समाज का मधुर स्वप्न जिसका मुलाधार जीवित यथार्थताएँ हों न कि ऊँची श्रात्मा तथा उच्च मस्तिष्क सम्बन्धी असत्यताएँ।

एस्पार्टको एक ग्रामीण था जो तेतुएन दि लास विक्टोरियाज में फूइनकारल के खरडहरों के समीप रहता था । ग्रामवासी ! 'भई मुक्तको तो यदि तुम लोग 'जंगली चोर' कहकर पुकारा करो तो ज्यादा ग्रामको तो यदि तुम लोग 'जंगली चोर' कहकर पुकारा करो तो ज्यादा ग्रामको तो यदि तुम लोग 'जंगली चोर' कहकर पुकारा करो तो ज्यादा ग्रामको प्रामित के ग्रामन पर 'बन्द' कर दी गई थी—शिकार खेलकर ग्रामन पर 'बन्द' कर दी गई थी—शिकार खेलकर ग्रामन पुजार करता था। समीप के ग्रावारा लोगों ग्राप्ति चोरों की दृष्टि में उसका मकान एक महल-सा था। उनके लिए वह एक सुख-स्वम था। रात को एक बजे वह बिस्तर से उठता, ग्रापनी पत्नी तथा पुत्र का मुंख चूंमता, ग्रापनी नकुल ग्रीर थोड़ी-सी डोर लेकर

पारदो की श्रोर चल पड़ता। वहाँ खरगोश पकड़ता, छ बजे से पहले एक दूकानदार के हाथ बेचकर श्राठ बजे तक थोड़े शिजिंग लेकर घर लौट श्राता। इस काम से उसके छुटुम्ब का निर्वाह हो जाने के बाद उसको कुछ बच रहता था जिसको वह संघर्ष-सम्बन्धी कार्य में खर्च करता था। क्रीदियों की सहायक कमेटी के क्पनों पर, सिंडीकेट के चन्दों में, श्रत्याचार से पीड़ित भाइयों पर, सिंतियों की संयोजक संस्था के चन्दे में।

उसकी जीवन-वहचरी उसकी प्रशंसक थी। उसके घर में कभी कलह न होता था और न कुद्धस्वर ही सुन पड़ता था। घर में शान्ति रखने का उसका नुरुखा था—उसने किसी पचें में ये शब्द पढ़े थे—नैतिक अनु-शासन। वह स्वयं भी सौ नन्यपूर्ण व्यवहार करता था और उसकी दृष्टि में अपने से भिन्न आचार दर्गडनीय तथा विकृत था। वे भावुकता के बिना सुखी थे। उसकी पत्नी यदि कभी पूछ वैठती, "क्या तुम सुक्तसे प्रेम करते हो ?" तो वह उसकी अपनी कराल दृष्टि से सहमा देता और कहता:

"क्या तुम अन्धी हो ? देखती नहीं कि में तुम्हारे साथ रहता हूँ ?"

ऋपने सहवास के प्रारम्भिक महीनों में एस्पार्टको जुआ खेला करता था। प्रति दिन वह रात को खेलने जाता। वह दम्भी नहीं था। जब उसने देखा कि पार्टी का एक आदमी बेईमानी कर रहा है तो उसने भी स्वयं दो-एक हाथ दिखाये। चूँकि वह होशियार भी था वह सब का रुपया जीत लिया करता था। परन्तु इस पेशे में खतरा था। उसकी पत्नी को बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। बेचारी चिन्ता से ब्याकुल, विस्तर पर आँखें खोले पड़ी रहती थी। 'एक रात को,' एस्पार्टको ने अपने मित्रों को बताया, 'में पूर्ववत् खेल रहा था। मुक्ते उसका ध्यान आया। मुक्ते ऐसा प्रतीत हुआ कि वह विस्तर पर बैठी रो रही है। खेल छोड़कर में सीधा घर पहुँचा। तब से मैं कभी नहीं खेला। उस आसान काम को त्याग कर मैंने यह काम पकड़ा।'

उसको मज़दूर-परिषद् का सदस्य बनने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। चोरी से जानवर पकड़ने के काम को मज़दूरी के बराबर मनवा लेना कोई बचों का खेल नहीं था। किन्तु वह प्रथम श्रेगी का लड़ाकू था। खरहों के बिल खोदते समय यदि उसको कोई देखता तो उसको इस बात का यक्तीन हो जाता था कि वह श्रच्छा मज़दूर था।

तीस साल की उम्र में उसने पढ़ना सीखा था। पूँजीवादी उत्पादन, उत्पादन ग्रौर खपत की समता तथा पूँजी ग्रौर श्रम का सहयोग! श्रावश्यकता से ऋधिक उत्पादन श्रीर कृत्रिम प्रतिबन्ध जैसी जिटल समस्यात्रों को यथार्थ में वह नहीं सममता था ; किन्तु सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में उसका जो मत था उसको बूड्या बुद्धिवाद की गपोडुवाजी से प्रभाविताकिये जाने का वह कट्टर विरोधी था। यदि उसको ऋपने जीवन में किसी से घृणा थी तो वह थी ऋपने दल के साम्यवादियों से । वह उनके काल्पनिक, श्रव्यावहारिक मत से चिढ़ उठता था और बहुधा कहता था कि आवे घएटे की वहस में वह उसका खरडन कर सकता था। निस्सदेह उसका यह कहना सत्य था, लेकिन सबसे ऋधिक जिस बात पर उसको क्रोध ऋाता था वह यह थी क उसका विरोधी उसी की दलील से निश्शंक रूप से, व्यक्तिगत बड़प्पन के भाव से, एक 'लीडर' की शान के साथ बेजा लाभ उठाये श्रीर उसके विचार में कम्यूनिस्टों (साम्यवादियों ) का यही तरीका था। जब वह समझता था कि विवाद सीमा से बाहर जाना चाहता है तो एस्पार्टको बोलना बन्द कर देता था, बाँई स्राँख मीचकर ग्राहिस्ता से कहा करता था-

'बहर हाल कामरेड एस्पार्टको इतना तो कह ही सकता है कि उसकी जेब में एक छोटा-सा उमदा पिस्तौल नाच रहा है।'

उसके पास ६३५ वाला तमंचा था, परन्तु कामरेड एस्पार्टको का

न तो दिमाग ग्रस्थिर था श्रौर न एकाएक गरम हो उठनेवाला। विना कारण या कोधातिरेक में उसने किसी का बध नहीं किया। वह अपने दल के साम्यवादियों से दीर्घकाल से घृणा करता था ; परन्तु जिस दिन उसने एक फ़ेशनेबिल नवयुवक सजन को कमीज पर पार्टी के चिन्ह हॅंसिया और इथोड़ा, को रेशम से कढ़ा हुआ देखा उसकी वृगा और भी दृढ़ हो गई थी। वह मध्यश्रेणी के मनुष्य को अपने दल की पोशाक में देखना बरदाश्त नहीं कर सकता था। संकट के समय, जैसे क्रान्तिकारी हड़तालों अथवा मज़दूरी-सम्बन्धी संघर्ष के ज्माने में, वह साहस तथा कुशालता के साथ मशीन इत्यादि को विगाइने का कार्य सम्पादन किया करता था। जब कभी साहसी आदमी की त्रावश्यकता होती थी, हथेली पर जान रखे हुए एरपार्टको सबसे श्रागे मौजूद रहता था। जो कुछ भी काम उसको दिया जाता, विना टीका-टिप्पणी किये, सूठी डींग के बग़ैर श्रीर व्यर्थ प्रश्न किये विना वह उसको कर डालता था। घर पर भी उसका यही हाल था। 'उद्देश्य' (अमिक-वर्ग के उत्थान) की सेवा करने का कोई भी अवसर वह खाली न जाने देता था। अवकाश का समय वह या तो पढ़ने में गुज़ारता था या अपने पुत्र को शिक्षा देने में जो स्कूल से श्रपने दिमाग़ में मूर्खताएँ भरकर लाया करता था। लेकिन अब उसका पुत्र भी एक अच्छा समालोचक बन गया था।

'उन्होंने मुक्ते बताया,' एक दिन उसने कहा, 'कि सेना देश की रचा के निमित्त होती है।'

'श्रीर तुमने क्या कहा ?' पिता ने पूछा।

'यह कि सेना तथा जातीय विचार दोनों बूर्ज्वाज़ी ( पूँजीपित वर्ग ) की रज्ञा करने श्रीर हमको गुलामी की जंजोरों से श्रीर भी श्रिधिक जकड़ देने के लिए हैं।'

इस उत्तर पर एस्पार्टको लिलखिला उठा। इस तरह के विनोद

पर वह हँसता-हँसता बेहाल हो जाता था—ऐसे ही श्रवसरों पर 'उद्देश्य' द्वारा उसको एक द्वाण के लिए सचा श्रानन्द प्राप्त हो जाया करता था, लेकिन इधर वह इतना दिल खोलकर नहीं हँसता था। वास्तव में—चीलघर की शिला पर, उसके मुख पर मुसकराहट कहाँ थी? वह स्वयं ही क्या था? ज़रा सा चूना फ़ास्फ़ोरस, पानी श्रौर श्रान्य रासायनिक द्रव्य!

प्रॉग्रेसो गोनजालेज दूसरे प्रकार का आदमी था। 'पैरानिम्फ्र' वाले मामले में इम उसे पहले देख चुके हैं। बहुमाषी, विनोदशील. श्राशावादी। वह श्रपने श्रापको पका सममता था, उसको श्रपनी दलीलों पर इतना विश्वास था कि बूड्वी वर्ग के प्रति उसका घुणा का भाव कभी-कभी अहंकारपूर्ण तिरस्कार, यहाँ तक कि दया तक में परिवर्त्तित हो जाता था: किन्त उसके श्रद्धा श्रीर संलग्नता के साथ युद्ध करने में यह भाव बाघक नहीं होता था। वह संसार पर दृष्टि डालता श्रीर मुसकराता था : चलते-फिरते हुए श्रथवा सोते हुए. हुर एक मनः स्थिति में वह स्वतंत्रता का श्रानन्य भक्त था। वह ऐसा उत्कट ब्रादर्शवादी था कि उसके इन विचारों का शासन केवल उसके व्यक्तिगत श्राचरण पर ही न या वरन् पदार्थ तथा रसायन विज्ञान में भी वह उसको प्रिरणा देते थे। सिंडीकेट में भी वह किसी से नहीं उलमता था। वह लोगों की युक्तियों की कुछ परवाह नहीं करता था। वह ग्रपने मानिएक विकास के प्रारम्भ से-जो उसकी यौवनकालीन घुणात्रों से चलकर सिंीकेटों में पुष्ट एवं परिपक हुन्ना था-फान्ति की तत्कालीन सफलता के अतिरिक्त कुछ और सोचा ही नहीं करता था। सामाजिक पुनर्निर्माण में उसके विश्वास को अलग रखते हुए-श्रीर उसका यह विश्वास कल्पना तथा श्राचार दोनों ही के द्वारा श्रीर भी समज्वल होता गया था-उसका मनोभाव आगामी युग के मनुष्य क्षेमा था-वह आगामी युग जिसमें न अन्याय होगा और न पूँजीपित

वर्ग ही! श्रीर यदि सच पूछो तो जिस एकाग्र तथा श्राक्षामक शत्रुता के भाव से उसके साथी पूँजीपति वर्ग को देखते थे, वह उसमें था ही नहीं। जब कभी किसी मज़दूर-सम्बन्धी कागड़े में वर्तमान सामाजिक विधान का अन्याय प्रत्यत्त् हो उठता था, तो उसको बहुत श्राश्चर्य होता था। 'बहुत सुमिकन है कि वे लोग अञ्छी तरह समकते ही न हों! श्रोहो! काश सुके मंत्रियों से वार्तालाप करने का एक भी अवसर प्राप्त होता!'

सिंडीकेटों को पुनः खोलने की त्राज्ञा माँगने या किसी समाचार-पत्र पर प्रतिबन्ध उठा लेने की प्रार्थना करने पुलिस विभाग के अध्यक्त की सेवा में जो डेपूटेशन जाया करते हैं, एक दो दफ्ता पाँग्रेसो को भी उनका मेम्बर चुना गया था। उसने ऋध्यत्त को सब बातें सुस्पष्ट करके विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया। इसी कारण फिर कभी डेपूटेशन के साथ उसकी नहीं मेजा गया। परन्तु वह कहा करता था, 'इमारे विचार कितने सुन्दर हैं ऋौर कितनी श्रासानी से समके जा सकते हैं !' परन्तु सरकार जो सामूहिक रूप में, सड़कों पर बध की आज्ञा देती है, इस बात को नहीं जानती कि ऐसे अवसरों पर प्रॉमेसो गोनजालेज उसके घृणित कार्य की सफ़ाई देने की कैसी जबरदस्त कोशिश किया करता था-मानो वह सरकार को बचाना चाहता हो। 'स्वयं सरकार के लिए भी यह अञ्जा होगा। मंत्री शान्तिपूर्वक रह सकेंगे श्रीर इमको भी उनके वध करने की उधेइ बुन से छुटी मिल जायगी।' उसका यह भाव था। उसकी दृष्टि में इक्के-दुक्के श्रातंककारी कार्यों से कोई लाभ नहीं हो सकता था, परन्तु जब क्रांति की कोई व्यापक एवं महान् योजना संचालित की जायगी तो वह, जैसा कि वह पहले भी कर चुका था, अपने लिए सबसे मयानक और खूनी काम श्रलग रख लेगा। उसके मस्तिष्क में यह विचार बराबर घूमता रहता था, परन्तु वह उसके लिए कोई ग्रानन्दपद विषय नहीं था। लियंसियो से बातचीत करते हुए उसने एक दिन कहा था- 'पूँजीपति

वर्ग के विनाश तक मैं एक खुनी ग्रादमी रहुँगा। तत्पश्चात मेरा जोश प्रचार एवं क्रियात्मक कार्य के रूप में बदल जायगा।' उसमें मानो क्रोध बिलकुल था ही नहीं। श्रीर जब इस यह सोचते हैं कि वह दो साल तक काल कोठरी में सड़ता रहा था, उसके पैरों में वहाँ भी जंजीरें डाल दी गई थीं, जिसके कारण वह दो पग से अधिक हिल भी नहीं सकता था , उसने ग्रापने सहयोगियों को बिना प्रमाण के ग्राजीवन कारावास का दराड मिलते हुए देखा था, अपनी ही तरह पैरों में ज़ज़ीरों से जकड़े हुए कालकोठरियों में सड़ते हुए ; इससे भी अधिक--पैर में पड़ी हुई जंझीर दीवार में छाती की बराबर ऊँचाई पर ठुकी हुई जिससे वेचारे क़ैदी को ज़झीरवाला पैर दोहरा किये हुए रात दिन चौबीसों वर्षटे एक ही पैर पर खड़ा रहना पड़ता था श्रीर इस घोर कष्ट की दशा में ही सोना होता था-यह सब जानते हुए उसका क्रोध से रिक्त होना एक अत्यन्त विचित्र बात मालूम होती है। उसके हृदय में प्रतिकार का स्थान ही न था। उसको ऐसा प्रतीत होता था कि परिवर्तन की सफलता के दूसरे दिन पराजित पत्त के साथ दुर्व्यवहार करने की कोई आवश्यकता न रह जायगी, और जब स्वयं उसके हृदय में परिवर्तन हो चुका था तो उसके लिए आज ही वह आगामी दिवस था। इसका स्थूल श्रर्थ यह है कि प्रॉप्रेसी बूर्ज्य रूपी करालजन्तु को सममाने बुमाने का अवसर बिना प्राप्त किए ही उससे सहसा टकरा गया। श्रीर इस कराल जन्तु ने, जिससे वह शत्रुता का भाव तो न रखता था परन्तु जिसको वह श्रपने से पृथक तथा दूरस्य सममता था, उसको मार डाला।

जिमनल एक कुशल सीसकार था। वह नल लगाने और काँच जड़ने का काम करता था। वह नियमित रूप से काम करता और अपनी माता तथा पुत्री के साथ रहता था। उसकी पत्नी बरसों पहले मर चुकी थी; परन्तु उसने दूसरा विवाह नहीं किया था। इसका कारण यह

था कि जितनी स्त्रियाँ मिलती थीं वह मध्यश्रेणी के विचार की थीं और वह अपनी माता और पत्री स्टार से प्रेम करता था। उसका मकान मज़द्रों की एक उत्तरीय बस्ती के उपान्त में स्थित था, जहाँ पुलिसवाले सदा मौजूद रहते थे। उसके द्वार में बाहर से खुलनेवाली एक चटखनी लगी रहती थी। क्या रात श्रीर क्या दिन हर समय उसका द्वार श्रागन्तुकों के लिए खुला रहता था। जिमनल चारों श्रीर प्रेतों के श्रस्तित्व में विश्वास ही न रखता था। जब कोई माई रात के तीन बजे भी, कहीं कुछ स्रोटकर पड़े रहने की खोज में भटकता हुन्ना इधर त्रा निकलता था तो यहाँ उसका ग्रमीष्ट पूर्ण हो जाता था त्रीर प्रात:-काल विदा होने के पूर्व जिम्नल उसकी अपने साथ अच्छी तरह जल-पान भी कराता था। चाहे कोई परिचित होता अथवा अपरिचित, जर्म-नल सब के साथ यही व्यवहार करता था । वह कोई प्रश्न नहीं करता था। पहले-पहले उसकी माता ऋविश्वास के साथ ऐसे ऋतिथि की सेवा करती परंतु जब वह पुत्र के नेत्रों में सहानुभूति की आभा देखती तो वह आश्वासित हो जाती और नवागन्तक को 'बेटा' कहकर प्रकारती। तलश्चात यदि कोई पुलिसमैन शिकार की खोज में वहाँ पहुँचता तो वदा उसका यथोचित सरकार जली-कटी सुनाकर करती। कोई-कोई पुलिसवाले तो इस बुढिया से इतना डरते थे जितना कि वह अपने श्रध्यत्त से भी नहीं डरते थे। इसका कारण यह था कि वृद्धा इनको वह फटकार बताती और ऐसे मर्मस्पर्शी कुशब्द सुनाती कि वे बेचारे पानी-पानी हो जाते । उनको घर से निकाल देने के बाद भी बृद्धिया दो-चार बातें द्वार पर जाकर कह ही देती थी और कभी-कभी उन पर ईंट भी फेंक दिया करती थी। इस बस्ती में सब लोग पुलिस के आदमी को हमेशा 'कुत्ता' कहा करते थे। पुलिसवाले यह बात अच्छी तरह जानते थे। जब कभी पड़ोसी बुढिया को बकते-फकते देखते तो वह भी उसके स्वर में स्वर मिला दिया करते थे। अन्य स्त्रियाँ खिडकियों तथा

छुजों पर त्याकर खड़ी हो जातीं। कोई 'भों-भों' करता तो कोई होट बाकर कह उठता—''गली का कुत्ता!' श्रव चची श्राहजावेला का पारा श्रोर भी चढ़ जाता श्रोर कमर पर दोनों हाथ रखकर चिल्लाती—

'श्ररे श्रो पाजी, तू नरक में जाय।'

जिंनल, चची आई ज़ावेला और स्टार अपने लाल ईंट के मकान में रहते थे। इनके अतिरिक्त एक मुर्गा था और एक विल्ली। चची की बिल्ली का नाम 'मकनों' था। मुर्गा स्टार का था परन्तु उसका नाम-करण संस्कार नहीं हुआ था। विल्ली और मुर्गे में बहुधा फड़प हो जाया करती थी। मुर्गा जब ऊब उठता था तो बिल्ली के साथ खेलना चाहता था, लेकिन बिल्ली आरामतलब और लढ़ड़ थी। वह गंभीर स्वभाव की थी और ज़रा-सी बात पर पंजे निकाल बैठती थी। ऐसी दशा में घर के लोगों को इस्तचेंप करना ही पड़ता था। चची बिल्ली को उठा लेती थी और स्टार मुर्गे को। वृद्धा जब मुर्गे को गालियाँ देती तो स्टार मुर्गें की तरफ़दारी करती हुई कहती:

'वह तो जरा खेलना चाहता था।'

वह मुर्गें के दो-चार चपत लगा देती थी। हर एक चपत पर मुर्गा िसर नीचा कर लेता था श्रीर उसके हाथ पर चौंच मारता था। वह बड़ा शैतान था। मुहल्ले के बच्चे श्रीर कुत्ते उससे भय खाते थे। उसकी श्रादत थी कि पंख नीचे करके वह बचों की नंगी टाँगों श्रीर कुत्तों की थ्यड़ी पर मपटा करता था। केवल भेड़िये की नस्ल के बड़े कुत्तों से वह नहीं बोलता था। वह मकान से मिले हुए छोटे-से घर में सोता था। घर में कोई मुर्गों नहीं थी, किन्तु पड़ोस की सभी मुर्गियाँ उसकी थीं। वे मुर्गियाँ मौका देखकर स्वयं उसके पास चली श्राया करती थी। मुर्गें को उनके पाने के लिए दूसरे मुर्गों से लड़ना भी नहीं पड़ता था।

स्टार, जर्मिनल श्रीर श्राईजाबेला, लाल मकान, बिल्ली श्रीर मुर्गा।

इस संगति से जर्मिनल छीन लिया गया था। गोलियों से उसका सीना चाक हो गया था। श्रव वह न जाने कहाँ होगा ? पड़ोसी घर में आएँगे और आईजावेजा उनको कुशब्द कहेगी। लाश का मामला था और फिर लाश भी होगी उसके इकलोते पुत्र की। वह निराशा और ज्ञोम की सीमा पर होगी। लियन्सिको उनके घर जा सकता था, परंतु इससे लाम क्या हो सकता था ? प्रत्येक मोर्चे में कामरेड काम आएँगे। उनके कुटुम्बियों के साथ शोक-प्रदर्शन करने का नतीजा ? लियन्सिको को जर्मिनल की मृत्यु से अधिक सदमा नहीं पहुँचा था, बलिक जो बात उसके दिल में चुम रही थी वह थी मृत्यु के समय उसकी मुखाकृति और उसके अंतिम शब्द !

वह लोग थिएटर हाल से मागकर बाहर छा रहे थे। पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया था। वे लोग जिमनल के शरीर पर गिरते गिरते बचे थे। उसके शरीर से रिधर वह रहा था। स्टार उसके पास पहुँचना चाहती थी लेकिन भीड़ ने उसमें बाधा दी। उसके पैर पृथ्वी से ऊपर उठ गये। जो लोग जिमनल को उठाने का प्रयत्न कर रहे थे उनसे उसने कहा—'मुक्ते यूँही पड़ा रहने दो। मेरा तो अन्त समको। मेरी पुत्री को खोज लाछो!' जब उसने देखा कि ल्यूकस सामर उसके निकट मुका हुछा है और उसको उठाने के लिए औरों को छावाज़ दे रहा है तव वह पसर कर लेट गया और लोगों को धवके से हटाकर फिर चिल्लाया—'मेरी नन्ही पुत्री! मेरी नन्ही बची!' ल्यूकस समका कि शायद वह आहत हो गई है और उसको खोजने लगा। छामी फायरिंग हो रहा था। अतः स्टार दील पड़ी और ल्यूकस उसको गोदी में उठाकर ले चला। जिमनल उनको देखकर मुसकर्या। उसने बाँह पर सिर रख दिया और कुछ ही मिनटों में उसका प्राण पखेरू उड़ गया।

जर्मिनल की मृत्यु की अपेद्या लियन्तिच्को विलाकम्पा का ध्यान

स्टार की श्रोर श्रविक था। वह उसके संबंध में ये सब वार्ते सोच रहा था। वह जानता था कि जब लड़ाई होती है तो मौतें भी होती ही हैं। चीलघर जाकर जिमनल की लाश को देखने की इच्छा प्रवल हो उठी। चीलघर की शिला पर पड़े हुए शव की मुखाकृति से यदि कुछ अभार मिल सके तो वह यह अनुमान करना चाहता था कि स्टार के भविष्य के संबंध में जिमनल की अंतिम दृष्टि का क्या मतलव था। चूँ कि लोगों में यह अप्रतवाह गर्म थी कि गैस अगर विद्युत विभाग के दो कामरेड ला-पता हैं, वह यह भी जानना चाहता था ग्राया कोई श्रीर मृत्यु हुई है या नहीं। मज़दूरों की बड़ी-चड़ी दुकड़ियाँ सरगर्मी से इधर-उधर भागती और चिल्लाती हुई, सिंडीकेटों के दफ्तरों में या-जा रही थीं। इस दृश्य के और कुछ शब्दों के आधार पर जो उसने अपने कानों से सुने थे, उतको यह बात निश्चय हो गई कि स्थाम हडताल की घोषणा होने जा रही है। लियन्सिको उठ खडा हुआ और उसी और चल पड़ा। उसने अपने सहयोगियों को सलाम किया, लॉबी की दीवारों पर लगे हुए कुछ नोटिसों को पढ़ा श्रीर नीचे उतर श्राया। प्रकाश मन्द, निस्तेज श्रीर धूसर रंग का था। वह एक ट्राम पर जा बैटा। प्रॉग्रेसो, एस्पार्टिको, जिमनल ! एक सफ़्रेद दाढ़ीवाले बुढ़े ने छड़ी फटका कर कंडक्टर को वादविवाद के चक्कर में घवीटना चाहा, परन्तु कंडक्टर श्रपने मत पर स्थिर था जिससे बूढ़ा कुछ खीज-सा उठा। ट्राम चढ़ाई पर जा रही थी; कई मोड़ों को तय करने के पश्चात एक चौक में घंटी बजाकर ठहर गई। मकानों की छतों के ऊपर, चितिज में एक सुनहरा प्रकाश फैल गया। लियन्सिच्को चीलधर की ग्रोर चला। जब वह सिविल अस्पताल की दीवार के पास पहुँचा तो संध्या काल के अर्घ विकसित अन्धकार में लैम्यों का प्रकाश चमकने लगा था। उपांत निजीव तथा तमोवृत था। पर उस बड़ी इमारत को यही दर्शनीय बना रही थी जिसमें मेनगेट नाम की सराय, मिकी की बार तथा दो

मिठाई की दुकानें थीं। उसके एक कोने पर कहवाखाना और उसके बराबर ही टेक्सियों का ब्राड्डा था। ऐसा प्रतीत होता था, मानी सारा नगर उमड़कर यहीं चला आया हो। एक घंटे भर में लोग थिएटर श्रीर सिनेमा से उपांतों की ब्रोर लौटेंगे। लियनन्सिको यह सब देखकर मुसकराया। 'मूर्खों, तुम्हारे लिए कल बिलकुल दूसरे ही प्रकार का मनोरंजन होगा।' जब कि एस्पार्टको, प्राप्ते सो श्रीर जर्मिनल एक अज्ञात् महाशून्य की यात्रा कर रहे थे ये लोग अपनी रँगरिलयों में मस्त थे। नागरिक जीवन की इस जघन्य उदासीनता के प्रति उसका हृदय घृणा से भरा जा रहा था। 'मूर्खों! कल तुम क्या कहोगे? कल श्रामहड़ताल इनका सिर कुचल डालेगी। वह मेमियाएँगे — श्राज समाचार-पत्रों, ट्रामों, रोटी तथा मनोरंजनों का ग्रभाव क्यों है ? क्या हुआ ?' पत्येक नागरिक अपना-अपना दुखड़ा रोयेगा । 'सिनेमा जाना क्या पाप है ! इस सनमानी शराब क्यों न पियें ! बस इसीलिए कि हम सप्ताइ में एक दिन अपनी प्रेमिका के साथ मौज करते हैं, हमको जीवन की आवश्यक वस्तुओं से वंचित रखना कौन-सा न्याय है ? इमने किसी का कुछ विगाड़ा तो है नहीं। हमने तो कोई अपराध किया नहीं!' ऊपरवाले वार्ड के ज़ीने पर चढ़ता हुआ लियन्टिको मुसकरा उठा। 'मूर्खो !' उसने गहरी साँस लेकर पीछे देखा। एक छोटे से श्रवसन्न कायर में एक उत्तंग वत्त प्रस्तरों के मध्य में से उठने का प्रयत्न कर रहा था। दीवार उसके नीचे थी। नगर के प्रकाशित भाग गुलाबी घेरों से आवृत थे। 'मूर्ख !' रविवारवाली गहरी लाल टाई लगाये हुए पंसारी के चाकर लियन्सिक्को विलाकम्मा ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कहा- 'क्या तुम नहीं जानते कि आज प्रातःकाल तुमने हमारे तीन भाइयों के प्राण लिये हैं ? व्यापारी महाशय, त्रापने ; पादरी साइव श्रापने ; जनावे त्राली, जज साइव, त्रापने ; श्रौर श्रो, वेशवधू देवीजी, श्रापने ! परन्तु, श्राप सबको इसकी कीमत श्रदा करनी पड़ेगी।

कल आप लोगों को इसका मूल्य देना होगा !' अब उसको एक लाँबी पार करनी थी श्रीर एक श्रंतरीय मार्ग जिसमें कई द्वार श्रीर ज़ीने थे। कई चौकीदारों से चख-चख करने श्रीर पुलिसवालों को यह विश्वास दिला देने के पश्चात कि वह मृतकों का एक संबंधी था, वह बड़ी मुश्किल से विलाक की दूसरी श्रोर पहुँचा । श्रभी उसको पहले-जैसे एक ज़ीने से उतरना बाक़ी था। फिर एक छोटा-सा सहन पहता था। चीलघर उसके सामनेवाले ब्लाक के तहस्ताने में था। सहन का फर्श म्लान शिलाश्रों का था। दीवारों की काली वाह्यरेखा तथा स्लेटदार छत के ऊपर, सुनील प्रकाशमय आकाश था। चिमनियों के ऊपर दो तारे चमक रहे थे। दीवार के सहारे सामर श्रीर स्टार गार्सिया खडे थे। एक चाए के लिए लियन्सिच्को धवरा-सा उठा। शहीद की एकमात्र संतान स्टार शोक से विह्नल होगी। समवेदना प्रकट करने के लिए उसको कुछ बुर्चा वाक्यों का आश्रय लेना पड़ेगा। कठिनता से प्राप्त होनेवाले वाक्य जिनका अर्थ कुछ भी नहीं । परंतु उसने कहा कुछ भी नहीं, क्योंकि स्टार पूर्ववत् स्वस्थ थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं। जब वह उनके निकट पहुँचा तो सामर ने वाल्सल्य भाव से स्टार को त्रांक में भरकर हृदय से लगा लिया। सामर का यह कार्य लियन्छिच्को को अर्थपूर्ण प्रतीत हुआ और वह एक मिनट तक मीन खड़ा रहा। ल्यूकस सामर ने कटाच् द्वारा लियन्सिच्को से एक प्रश्न किया जिसका उसको उसी प्रकार उत्तर देना था किन्तु उसने स्टार को सम्बोधित करते हुए कहा 'कल श्राम इड्ताल करने का प्रबन्ध हो रहा है।'

स्टार का मुख चमक उठा। उसके पिता की मृत्यु के प्रतिकार स्वरूप घातकों के विरुद्ध कुछ होना अवश्य चाहिये। ल्यूकस ने भुजा इटाकर, भवें तानकर कहा—

'आम इड्ताल ?'

लियन्तिच्को खिड्की के पार चीलघर के अन्दर देखने लगा। स्टार ने एक अद्भुत उदावीनता के भाव से कहा—'पोस्टमार्टम हो चुका।' पत्रकार ने।फिर कहा—'आम इड़ताल ?'

इस समय श्राम इड़ताल करने का परिणाग सभी कुछ हो सकता था। कितनी ही घटनाएँ दुतगित से, श्रमी—श्रपने समय से पहले ही घटित हो जाएँगी। समस्त देश में जो राज-विरोध की शक्तियाँ छिपी थीं वे सब उभर श्राएँगी। सम्भवतः ग़दर हो जाय। कौन जाने क्या न हो; किन्तु यह भी सम्भव है कि कटु विफलता ही इसका परिणाम हो। वह खिड़की के पास जाकर चीलघर के श्रन्दर एकटक देखने लगा। बराबर-बराबर तीन शिलाश्रों पर पाँगेसो, एस्पार्टको श्रौर जर्मिनल के शव चादरों से ढके पड़े थे। दो नौकर बालिटयाँ लेकर श्रन्दर-बाहर श्रा-जा रहे थे। लियन्तिक्को सोचने लगा—'क्या यह सम्भव है कि हर एक चीज का श्रन्त इसी प्रकार होता है—कुछ भी न रह जाना!' लेकिन वह कुछ बोला नहीं क्योंकि उसे ख्याल था कि ल्यूकस कोई श्रिधक गहरी वात कह सकेगा। श्रौर वास्तव में हुश्रा भी यही। ल्यूकस ने प्रायः तत्काल ही कहा—

'मृत्यु है ही नहीं—जिमनल, एस्पार्टको श्रौर प्रॉग्नेसो श्रव भी हमारे विचारों में, इमारी स्मृतियों में क्रान्ति के पीछे-पीछे चल रहे हैं।'

'परन्तु क्या मृत्यु वास्तविक नहीं है ?' जियन्सिच्को ने ऐतराज़ किया।

विषय पदार्थ की तेज गन्ध की दूर करने के विचार से पत्रकार ने एक सिगरेट बनाया। वह बोला—'मृत्यु नहीं है। यदि हमारे ये कामरेड बोल सकते तो हम उनको ग्राम हड़ताल के लाभों पर बहस करते हुए सुन सकते। उनको ग्राम मृत्यु का ध्यान तक भी न होता—यथार्थ वस्तुश्रों के मध्य में मृत्यु का कोई महत्व ही नहीं है। मृत्यु जो इमको बाहर से श्राकर प्रसित करती है—एक गोली, दो चीखें, रुधिर

श्रीर चेतना का लोप—ये सब हमारी इच्छा-शक्ति के बाहर की छोटी-छोटी बातें हैं। वही मौत सचमुच श्रत्यन्त गर्हित श्रीर भयानक है जो हमारे भीतर से हमारा विनाश करती है—श्रमफलता!

स्टार की आँखें चमक उठीं।

'यह सच है। मेरे पिता कभी असफल नहीं हो सकते थे। वह मर भी नहीं सकते। पिताजी सचमुच मरे भी नहीं हैं।'

उसके मुख पर मुसकराहट फूट पड़ी । फिर सहसा उसने तिरस्कार के भाव से कहा--'आश्रो यहाँ से चलें । बदबू श्रा रही है।'

तीनों सहन में होकर वहाँ से चले आये।

डाक्टरों ने शव-परीचा समाप्त की। उन्होंने प्रॉग्नेसी ग्रौर एस्पार्टको की जिनके सिरों में चोटें आई थीं, खोपड़ियाँ चीरी थीं। उन्हें मिला वहाँ केवल लाल रुधिर ग्रीर नीली नसें। उनके भेजों में ऐसा कोई विष नहीं पाया गया जो प्रेमोन्मादियों, श्रात्मघातकों या श्रन्य खराब दिमाग़वाले मनुष्यों के भेजों में बहुधा पाया जाता है। उनके मस्तिष्क स्वस्थ थे। उनमें केवल एक ग्रमाधारण गुरण था-भविष्य का मद। इनके सम्बन्ध में सुद्मदर्शी डाक्टर एक बड़ी बात नोट कर सकता था, क्योंकि आध्यात्मिक आशंकाओं तथा आशाओं से मुक्त मितिष्कों के निरीच्या के बहुत ही कम अवसर प्राप्त होते हैं। उनकी सारी इन्द्रियाँ पदार्थवादी विश्वास, साहस ग्रीर उदारता में डूबी हुई थीं। महत्वा-कांदा ? भविष्य की व्यक्तिगत चिन्ता ? श्रधीरता ? इनका वहाँ कहीं ग्राधार की ग्रिपेत्ता नहीं करता। ग्रापने ही विश्वास से-स्वयं ग्रापने में पूरा विश्वास रहने ही से, साहस श्रीर उदारता का उदय होता है। ग्रौर जब स्वयं श्राने विश्वास में मनुष्य की पूरी श्राचल श्रदा हो गई तो उसके लिए सांसारिक महत्वाकांचा श्रीर आशा का, स्मृति श्रीर माया का, उस श्रपदार्थ मानसिक छाया का जो मृत्यु को

भयानक श्रीर श्रन्धकारमय बनाती है, श्रीर जो कमज़ोर मित्रिक्वालों के प्राणों को सदा उद्विम करती रहती है—इन सबका उसके लिए क्या मूल्य रह जाता है! विश्वास! श्राध्यात्मिक श्रथवा बुद्धि-विषयक नहीं—िकिन्तु रचनात्मक, इन्द्रियमय विश्वास! वृज्ञ श्रीर चट्टानवाला विश्वास।

वे चुपचाप चले जा रहे थे। सहसा स्टार गार्सिया ने लियन्सिचको की स्रोर सुड़कर कहा—

'किन्तु, फिर भी सब कुछ होते हुए भी मेरे पिता मर गये हैं।' 'हाँ, उन्होंने हमारे पच्च के लिए प्राण दिये हैं।' विलाकम्या ने उत्तर में कहा।

स्टार ने पत्रकार से भर्त्सना के स्वर में कहा—
'तुम सुफे घोका दे रहे थे। पिताजी तो मर गये।'
'मृत्यु का श्रस्तित्व ही नहीं है। मैंने तुम्हें घोका नहीं दिया।'
विलाकम्पा ने साग्रह बीच में पड़कर कहा—
'स्टार, कह दो, श्रवश्य दिया है।'

'तुम क्या जानते हो ? तुम्हें मृत्यु के सम्बन्ध में कितना ज्ञान है ?' सामर ने पूछा।

पंसारी के कुली ने इसका गर्म उत्तर दिया। स्टार ने एक के बाद दूसरे को गौर से देखा।

सामर फिर बोला—'मृत्यु वास्तव में है ही नहीं, प्रिये। वह बस बूर्जावर्ग के लिये है।'

'तब फिर यह क्या है ? यह सब क्या है ?' विलाकम्पा ने क्रोध के साथ चीलघर को इंगित करते हुए पूछा ।

स्टार श्रसमंजस में पड़ गई। वह श्रपना मुटी विधा हाथ मुख पर फेरने लगी। उसने श्रपनी ठोड़ी खुजाई। कभी किसी उँगली को दाँत से काटा। किर उसने संदिग्ध भाव से कहा— 'परन्तु सामर, पिता तो मर गये। सुके कुछ श्रौर बताना व्यर्थ है।'

सामर ने स्पष्टीकरण बन्द कर दिया। उसने देखा स्टार किसी प्रकार अपने आँसुओं को रोके रखने का प्रयत्न कर रही थी। उसने विगड़कर कहा—

'श्रच्छा, बस ! श्रव यहाँ से चला जाय ।' युत्रती ने विलाकम्पा की बाँद पकड़ ली। 'नहीं। मैं यहाँ टहरूँगी।'

वह कँप-कँपाई और रोने लगी। ल्यूक्स ने उसकी दूसरी भुजा पकड़ ली। 'घर चलो। तुम यहाँ क्या करोगी? तुम्हारा पिता मर गया। तुम्हारी बात ठीक है। अब कभी तुम उसकी बेली नहीं सुनोगी। न वह अब कभी अपने बिस्तर पर सोने जायगा, न कभी तुम्हारे लिए रिववार को मिठाई खरीदेगा और न कभी तुम्हें चुम्बन करेगा।' इस पर स्टार सिसक-सिसककर अश्रुघारा बहाने लगी। 'उसका सीना गोलियों से छलनी हो गया है और उसकी खोपड़ी चीर डाली गई है। तुम दुनिया में सबसे अधिक अभागी स्त्री हो। रोओ! रोओ! ऐसा प्रतीत होता था मानो स्टार कभी चुप होने का नाम ही न लेगी। और ल्यूकास भी कहता गया—'परन्तु तुम्हारे आँसू उसकी दोबारा मारे डाल रहे हैं। यदि तुम इस प्रकार आपे से बाहर हो जाओगी तो तुम, जो कुछ उसका अंश तुम्हारे अंदर है, उसको ज़रूर खो दोगी। रोओ! रोओ! खुव रोओ चूज्वां की तरह!

स्टार ने बड़ी कठिनता से अपने आपको सँभाला। वह कुछ कहना चाहती थी। उसकी दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता था मानो वह कहीं बड़ी दूर देख रही थी। एक शिथिल, निर्जीव पुतली से वह एक क्रोधाविष्ट असम्य स्त्री में परिणत हो गई। उसके नेत्र देख से लाल हो उठे।

'आश्रो, अन्दर चलें।'

इतना कहकर वह चीलघर में गई। एक शिला के पास पहुँचकर उसने चादर उठाई। दोनों पुरुष उसके पीछे भौचनके से चले आये। छत में लगे हुए विजली के धुमैले बल्व की ओर एकटक देखकर उसने सुफ़ियाना अन्दाज में कहा—'पिताजी! पिताजी! श्राप मरे नहीं हैं। कदापि नहीं।' पत्रकार ने स्वर मिलाया—निकट भविष्य के न्याय में विश्राम करो!

स्टार ने दोहराया—'कल के न्याय में विश्राम करो।' वह शव का चुम्बन करने जा ही रही थी कि सामर ने नम्रता के साथ उसको रोक लिया। उसको स्त्रावश्यकता थी किसी के सजीव प्रेम-पूर्ण हृदय से चिपटकर अपनी निराशा को उसमें हुनो देने की। वह पत्रकार से चिपक गई और उसने लियन्सिको के सीने को आँसुओं से तर कर दिया। वह इसी तरह चिपटे-चिपटे बाहर आये। द्वार पर आकर वह फिर मुड़ी, और सिसकी भरकर फिर बोली—'निकट भविष्य के न्याय में विश्राम करो।'

उसको शब्दों की चाहना थी, श्रिधिक शब्दों की। उसकी श्राँखों ने जो कुछ देखा था फिर देखा; उसके कानों ने चीखों को, प्रातः काल की श्रावाज़ों श्रोर गोलियों के शब्द को फिर दोहराया; उसका दिल श्रवाधारण वेग से धक्धक् कर रहा था; वह बड़ी कठिनता से, रक-रककर साँस ले रही थी श्रोर उसकी मुडियाँ कसकर वँधी हुई थीं। उसकी समस्त सत्ता एक तीन्न थिरोध थी। उसको शब्दों की श्रावश्यकता थी। इस श्रमान की पूर्ति ल्यूकस ने कर दी—

'हम तुम्हारा बदला लेंगे श्रीर बूडवीवर्ग तुम्हारे न्याय को जानेगा।' उसने इन शब्दों को दोहराया श्रीर बीच में श्रपने श्रावेशपूर्ण नाक के स्वर को भी मिलाती गई!

'हम बूज्यांवर्ग के ईश्वर का भी सफ़ाया कर देंगे।' श्रीर सिविल गार्ड के नृशंस श्रीर दगडनीय परमात्मा का भी! ग्रीर पाप के संचारक खीष्ट का !

ईश्वर, मृत्यु, खीष्ट, पाप उसके मुख से इस प्रकार निकल रहे थे जैसे क्रोध के पुष्प—तत्काल जला देनेवाले संक्रामक रोग के कीटाग्रु!

ल्यूकस की आँतें देवाग्नि से जल रही थीं।

वह शान्ति खो बैठा था, किन्तु उसने अपने दिल पर काबू किया और उनको बाहर ले आया। सड़क पर आते ही उसने टैक्सी बुलाई और तीनों उसमें बैठकर खामोशी से चल पड़े। स्टार ने सिसकियाँ रोक लीं, लेकिन फिर मी वह कभी-कभी ठंडी साँसें भर रही थी। जब टैक्सी उसके मकान के समीप पहुँचनेवाली थी तो उसने ड्राइवर से रोकने को कहा। उसके साथियों की समक्त में यह बात नहीं आई। स्पष्टीकरण के भाव से स्टार ने कहा—'एक मिनट के लिए वहाँ रोक देना,' उसने एक गली की ओर संकेत किया—'मुक्ते मुगों के लिए दाना मोल लेना है। चूँकि आम इड़ताल होनेवाली है, मुक्ते उसके लिए कुछ दाना एल छोड़ना चाहिये।'

## कामरेड स्टार संसार में अकेली रह गई।

मैं घर पर हूँ। मेरी दादी पिता के शव के पास बैठ कर प्रार्थना करने के लिए अस्पताल गई हुई है। वह उसको अन्दर नहीं जाने देंगे, परन्तु इससे क्या ? उसके लिए अस्पताल की दीवारें मर देख लेना काफ़ी होगा। अन्यथा वह यह विश्वास कर लेगी कि उसकी दुआओं का फल किसी स्दर्खोर या किसी सिविल गार्ड को प्राप्त हो जायगा। पड़ोसियों ने मुक्तसे आकर कहा है कि मैं उनमें से किसी के घर जाकर सो रहूँ—मानो मेरे लिए यहाँ सोने की जगह नहीं है। परंतु में यहीं रह गई, क्योंकि आज से में अपना एकाकी जीवन आरंभ कर देना चाहती हूँ। पिताजी को मुक्त से मृत्यु ने छीन लिया। मैं जानती हूँ कि मैं अब संसार में अकेली हूँ। पड़ोसियों ने कहा कि मैं अकेली हूँ कि मैं अब संसार में अवस्थ अगर मेरे पास यह मुर्गा न होता। वह

कैसा श्राँखें खोले कमरे का चकर लगा रहा है। वह चौकन्ना है: वह जानता है कि कोई घटना घटित हो गई है, यद्यपि मैंने उससे अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। 'त्रात्रो, यहाँ त्राकर बात सुनो। क्या तुम नहीं जानते कि उन्होंने पिताजी का वध कर डाला है ? तुम्हें इससे क्या ? तुम्हें दाना देने के लिए मैं तो कहीं नहीं चली गई, ठीक है न ? श्रब न मेरी माँ रही श्रीर न बाप। मेरी श्रवस्था श्रठारह वर्ष की है श्रीर पड़ोसी मेरे लिए दुःखित हैं। मैं अब अकेली हूँ। दादी किसी गिनती ही में नहीं। वह क़ब्र में पाँव लटकाये बैठी है श्रीर में जीवन में पदार्पण कर रही हूँ। उसका मुख भुरियों से भरा हुआ है, वह बुड्ढी है और में युवती श्रीर सुन्दरी हूँ ; इसीलिए सुमापर दिन-रात बरसती रहती है। मैं बहुत रोई हूँ। कदाचित् स्रमी स्रोर रोऊँगी, स्रोर तुम मस्त हो। परन्तु नहीं ! मेरे जीवन में रोने का यही अन्तिम अवसर होगा । मैं श्रकेली हूँ श्रीर जो लड़की संसार में श्रकेली हो उसको कभी न रोना चाहिये। श्रीर फिर एक अराजकवादी लड़की को तो किसी तरह भी रोना नहीं सुहाता ! मैं भी पिताजी की श्रीर तुम्हारी तरह राज-सत्ता के विरुद्ध हूँ। मैं लैम्पों के कारखाने में काम करती हूँ। फ़ोरमैन के करीब-करीब बराबर ही मुभे आठ शिशिंग हफ्ता मज़दूरी मिलती है। इसी में मैकनो का श्रीर तुम्हारा, श्रपना श्रीर दादी का पेट भरना है। तुम दाना खाते हो, बिल्ली कलेजी, श्रीर दादी श्रीर में श्रालू । कभी-कभी दाना और कलेजी भी आलू के बराबर महँगे हो जाते हैं; परन्तु तुम्हारे पेट छोटे हैं, उनको पहले भरा जायगा। चूँकि अब गड़बड़ के दिन आ रहे हैं, तुम्हारे लिए यह आनन्द मनाने की बात है। तुम दोनों निश्चिन्तता-पूर्वक कुकडूँ-कूँ श्रीर म्या म्या करते हुए सारे मुहल्ले में गश्त लगाया करना।' पर नीचे करके मुर्गा तिरछा होकर मुम पर मपटा। उसको चुप करने के लिए मैंने उसके एक ठोकर दी । कुकड़ें-कूँ करके वह मेरे पास श्राया श्रीर कृदकर मेरे घटनों पर

बैठ गया। मैंने उसको पकड़ लिया। फिर बातचीत होने लगी। 'प्रिय, सुनो । में तुमको एक महत्वपूर्ण बात बतलाने जा रही हूँ । जरा ठहरो । देख लेने दो कि इम वास्तव में अनेले हैं या नहीं । सब चट-खिनयाँ लगी हुई हैं या नहीं। यह सब देखकर मैं श्रमी तुम्हारे पास लौट स्राती हूँ। पिताजी मर गये क्योंकि उनके जीवन की प्रेरणा-उनका मिशन ही मरना था श्रीर सिविल गार्ड का मिशन उनका वध करना। मैं ऐसी कायर नहीं हूँ कि निराशा से अपने वाल नोच डालूँ। पिताजी से भी में इतनी ही मुहब्बत करती थी जैली कि तुमसे करती हूँ। वह इसीलिए मरे हैं कि उन्होंने अपने जीवन भर वही किया जो कि उन्हें करना चाहिये था। श्रोर उनकी मृत्यु उसी प्रकार हुई जैसी कि एक क्रान्तिकारी की होनी चाहिये, परन्तु इससे हम किसी नई बात पर नहीं पहुँचते, ऐ मेरे मुर्गें ! आज तक मैं जिमनल की पुत्री थी। अब मैं विभिन्न कर्तव्योवाली सिंडीकेट की स्टार गासिया हूँ। समके तुम ! लोग कहते हैं कि मेरा जन्म सन् १६१६ में हुआ था, परन्तु मुक्ते इस बात की याद नहीं। मैं सोचती हूँ कि मेरा जन्म आज हुआ है। शनिवार को रुपया मिलने पर में श्रपना बड़े मोज़ों का पहला जोड़ा खरीदूँगी श्रीर ग्रपने 'कमरबन्द' पर 'देश श्रीर स्वतंत्रता' श्रीर श्रपना नाम काढ़ूँगी। क्या तुम्हें इन बातों में कुछ मज़ा नहीं स्नाता ? पिताजी कहा करते थे कि 'यह मुर्गा मुक्तसे बड़ा अराजकवादी है' श्रीर तुम्हारे प्रशंसक थे। इसलिए मेरी दृष्टि में भी तुम्हारी इज्जत है, परन्तु यह नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें सो जाने दूँ। देखो मैं श्रकेली हूँ। मैं, मैं ही हूँ। मैं आज जन्मी हूँ और मुक्ते उस समाज में जिसको पिताजी दराड-नीय समक्तते थे, एक सुन्दर जीवन व्यतीत करना है। मेरी राय में समाज निपट मूर्ख श्रौर सीधा-सादा है। पड़ोसी कह रहे हैं कि वे मेरे लिए मातमी कपड़े बनवाएँगे, परन्तु जीवन में पहली बार बड़े मोज़ों को पहनने के श्रम अवसर पर उनके साथ मातमी कपड़े पहनना कितनी

बड़ी मूर्खता होगी ! पड़ोधी मुक्तसे यह भी कहते हैं कि इस उम्र में श्रकेली रह जाना बड़ा खतरनाक है श्रीर यह कि मेरे ग़लत रास्ते पर चले जाने की बड़ी सम्भावना है। परन्तु क्लेटा ने यह बात कही है, वह एक सिपाही की विधवा स्त्री है श्रीर यही समसती है कि जो उनके यहाँ होता है वही हम लोगों में भी होना सम्भव है। मैंने उससे प्रश्न किया- 'ग़लत रास्ते पर जाने से तुम्हारा क्या श्रिभिपाय है ?' श्रीर यह कि उसने मुक्तमें ऐसी कौन-सी बात देखी जिससे उसने यह बात कही, तो वह एक रहस्यपूर्ण भाव से मुसकरा दी श्रीर उसने मेरे मुख का चुम्बन किया। इन लोगों के जीवन में ऐसी कौन-सी घटनाएँ घटित हो चुकी हैं जिनके कारण ये लोग अन्त में लोगों को ऐसे रहस्यात्मक भाव से चुम्बन करने को विवश-से हो उठते हैं ? इसीलिए कि उनमें कुछ ग़लती अवश्य रही है। जहाँ तक स्वयं इस बात का सम्बन्ध है, मुफ्ते इस विषय पर सोचने का समय ही नहीं मिला है। मैं खूब समझती हूँ कि मैं पुरुषों को पसन्द करती हूँ। उनमें से कुछ को, परन्तु उनके लिए हमारे दल का सदस्य होना अनिवार्य है, क्योंकि अन्य सब पुरुष सुमे पादरी-जैसे प्रतीत होते हैं। क्रान्ति की सफलता से पूर्व में बच्चे नहीं चाहती। इसके अतिरिक्त, जब कभी में किसी सुन्दर युवक को देखती हूँ तो सोचा करती हूँ-- क्या मैं इसके मुख का चुम्बन लुँगी ?' परन्तु चुम्बन के विचार ही से मेरा मन सदा घृणा करता है।

मुर्गा मेरी गोदी में से नीचे कूद गया। उसने बाँग दी, पंख नीचे किये और उचककर खड़ा हो गया। कुकडूँकूँ करते हुए ही वह थोड़ी दूर दौड़ा, फिर पीछे हट गया। फिर मेरे ऊपर कपटा, मेरी टाँगों पर चोंचें मारीं। उसका इतना कड़वा मिज़ाज मैंने पहले कभी नहीं देखा या। मैं उठकर उसके पीछे दौड़ी, परंतु वह मेरे सामने मुँह करके कपटा। मैं हारकर एक कोने में जा पहुँची। तब मैंने दीवार पर से एक

इंडा उठाया और उसको धमकाया । तब वह कहीं माना, गुस्सा-सा पीकर हट गया । डंडा पास रखकर मैं बैठ गई । वह फिर बोला । अब वह बाहर जाना चाहता था। मैंने अपनी गोदी में थोडा दाना रखा। वह मेरे घुटनों पर आकर बैठ गया, दाना चुगने लगा और संतुष्ट हो गया। मैंने उसके पर दवा लिये, नाज का एक दाना अपने कान में रखा जिसको उसने चुग लिया। इससे मुक्ते बड़ी गुदगुदी मालूम होती है। अञ्जा, वह पहली बात इमने कहाँ छोड़ी थी ? 'केवल ऐसे दो पुरुष हैं जिनको चुम्बन करने का खयाल मैं ग्लानि के बिना कर सकती हूँ, श्रीर इसके बाद मैं कुल्जी करूँगी।' मुर्गा कुकड़ कूँ करता श्रीर मुक्ते धमकाता है। मैं उसके दो एक चपतें लगाने जा रही हूँ। मैं तुम्हें उनके नाम नहीं बतजाऊँगी, मूरखराम मुर्गे ! किसी को नहीं, श्रीर तुम्हें भी नहीं । अगर मैं यह बात बता दूँगी तो यह मामला महस्वपूर्ण हो उठेगा जिसका वास्तव में कुछ भी महत्व नहीं है। श्रीर बिल्ली ! उ सको तो मैं विलकुल भूत ही गई थी। छत पर जो शोर हो रहा है, मालूम होता है वह इसी की करत्त है। आज जैसी रात को भी यह बिल्ली घर में नहीं बैठ सकती। जितने भी बिल्ली-बिलोटे हमने पाले. सब निकम्मे, निर्लं ज ही देखे। पिताजी उसको कभी अराजकतावादी नहीं कहते थे। यदि मैंने भी कभी उसको इस विशेषण से विभूषित किया हो तो उस समय किया होगा जब वह नन्हा बचा था और उसने शरारतें नहीं सीखी थीं। मेरा विचार है कि बिह्मियाँ पक्की साम्यवादी · हैं, परंतु मैं इन लोगों से इतनी नहीं जलती श्रीर पिताजी के विचार के प्रतिकूल इनसे सहयोग के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं समक्तती हूँ कि इम सभी प्राणियों को पूँजीवाद के विरुद्ध युद्ध करना चाहिये--बिल्ली को, मुर्गे को श्रीर मुक्तको। जहाँ तक विचारों का संबंध है, मेरा मत यह हैं कि किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से ब्राधिक मह्त्वपूर्ण है। श्रीर पुरुषों में, मैं एक साम्यवादी के चरित्र को एक अराजकता-

वादी के चरित्र से ज्यादा पसंद करती हूँ । सामर अप्राजकतावादी नहीं है, किंत वह हमारा साथ इसलिए देता है कि वह संगठन तथा व्यक्तियों की क्रान्तिकारी शक्ति पर श्रधिक भरोसा रखता है। सभे इसकी परवा नहीं कि उसके विचार क्या हैं। वह एक साम्यवादी है। बिलाकम्पा त्राराजकतावादी है। उसकी मुखाकृति शांत है, उसकी दृष्टि स्थिर है श्रीर वह बहुत श्रल्पभाषी है। श्रराजकतावादी होते ही ऐसे हैं, लेकिन साम्यवादी हमेशा बड़ी जल्दी में, घबराये से प्रतीत होते हैं, देखने में गुस्तर जान पड़ते हैं स्त्रीर बहुधा इस उधेड़बुन में रहते हैं कि स्त्रागे क्या करना है। सामर ने मुक्ते एक पर्चा लिखकर दिया है जिसमें उसने मुक्ते यह बताया है कि पिताजी के काग़ज़ों श्रीर उनकी श्रन्य चीज़ों के संबंध में मुक्ते त्र्याज रात को क्या-क्या करना है। उसने वह पत्र मुफे लिफ़ाफे के अन्दर रखकर दिया था और मैं उसको अपनी जर्सी के नीचे रखे हुए हूँ। लाम्रो, इससे पहले कि पुलिस खाना-तलाशी लेने आये उसको पढकर देखूँ कि क्या करना होगा। बड़ा लम्बा पत्र है ! परन्तु यह क्या ! 'प्रियतमे ! सुक्ते चामा करना । सात बज गये हैं - लेकिन ग्रामी तक पत्र नहीं लिख सका।' श्रपनी प्रेमिका के नाम पत्र लिखा है। भूल से मुक्ते दे दिया। परन्तु में श्रव इसको पूरा पढ़कर छोड़ँगी। देखूँ तो प्रेम-पत्र में क्या लिखा जाता है। काराज नफ़ीस, अज्ञर छोटे-छोटे। 'मैं बहुत नहीं लिख्ँगा। प्रिये! यह तो तुम जानती ही हो कि मैं तुम्हारे प्रेम में दीवाना बना हुआ हूँ। तुम्हारे वाहुपाश तथा अधरों का भूखा हूँ। मैं तुम्हें ऐसा जीवन प्रदान करना चाहता हूँ जो तुम्हारे ज्ञान से परे है, और उसको प्रकाश और शान्ति से भर देना चाइता हूँ, परन्तु मुक्के विश्वास नहीं होता कि ऐसा करना मेरे लिए सम्भव होगा । मेरे जीवन के चक्रवात में शान्ति कहाँ ? जब मैं तुम्हारे-श्रपने प्रेम के श्रातिरिक्त सब कुछ भूल जाता हूँ तो बस मैं यही चाहता हूँ कि जो कुछ भी शान्ति एवं विश्रान्ति मेरी

श्चात्मा में है वह सब तुम्हें दे डालूँ, परन्तु क्या में तुम्हें यह दे सक्ँगा-शान्ति श्रीर निश्चलता जो मुक्तसे कोसो भाग रही हैं। किसी की परवा न करते हुए में अपने ऊपर हँस रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन सब आश्चयं और प्रश्न के चिन्हों और डैशों को देखकर जिनसे मेरे पत्र में काफ़ी जगह विर जाती है तुम कितनी चिढ़ उठोगी। जब कि मैं हॅस रहा हूँ, उस ज्ञानन्द का कुछ ग्रंश जो तुम मेरे लिए रखती हो श्रीर मुक्ते दिया भी करती हो श्रव भी मेरे पास है। काश तुम जानत कीं मैं किस अधीरता के साथ तुम्हारे विना दिन काट रहा हूँ। मेरा हृदय तुमसे मिलने के लिए कैसा पागल हो रहा है! परन्तु कभी-कभी जीवन, सभी कुछ-मुभे धका देकर भागता हुआ-सा प्रतीत होता है। यह भी कैसा उन्माद है, मेरे हृदय की रानी! जीवन जड़ता है, किन्तु हमारा प्रेम हमारी रत्ना करेगा, क्योंकि तुम्हारा एक चुम्बन मेरे लिए नये संसारों, जीवनों श्रीर नवीन श्रानन्दों की रहस्य-मयी सृष्टि कर डालेगा। तुम्हारी आँखों में आँखें डालकर मैं। उनसे कुछ-कुछ परिचित हो चला हूँ, किन्तु जिस दिन तुम मेरी हो जास्रोगी उस दिन तो सचमूच देवता हो जाऊँगा। समस्त धर्मों में ईश्वर की जो कामना विद्यमान है, मैं उसको अपने धर्म के अनुसार पूरी कर लूँगा-तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे हाथों ख्रीर तुम्हारे ख्रधरों के सेवन में ! मैं तुम्हें यह किस तरह बता दूँ कि मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ ! में तो केवल इतना ही जानता हूँ कि मैं महान आनन्द तथा कराल दुःख दोनों में से गुज़र चुका हूँ। मैं जीवन के गोपनतम कोने श्रौर मोड़ देख चुका हूँ, मधुरता श्रीर विषमता, दोनों में। मेरा विश्वास था कि मेरी आत्मा सारे रइस्य जान चुकी थी, सब तक पहुँच चुकी थी। मैं जानता था कि आदमी क्यों एक दिन सुखी होते हैं और दूसरे ही दिन क्यों आत्मघात कर लेते हैं; कुड़े के ढेर पर एक दिन किस तरह एक फूल उगता है श्रीर उसी दिन उससे भी श्रिधिक एक

श्रीर फूल खिलता है, श्रीर फिर वही सूर्य जिसने उनकी सृष्टि की थी उन दोनों को मार देता है। मैं यह भी जानता था कि जल किस प्रकार बादलों से उत्पन्न होता है श्रीर चड़ानों की सृष्टि करता है श्रीर फिर चट्टानों से किस प्रकार ज्वालामुखी बनते हैं, फिर चट्टानों और समुद्र के रंगों, प्रकाश और प्रेम से छोटे-छोटे प्राणी पैदा होते हैं जो प्रहों की तरह स्वतंत्र हैं किन्तु उन्हीं की तरह प्रेम के दास हैं। इनमें कछ ऐसे मन्ष्य हैं जिनके हृदयों में सूर्य का कुछ ग्रंश ग्रवशेष रह जाता है। वे अपने आपको मनुष्य कहते हैं और उनके अन्दर का सूर्य का अंश उस विष रूप में परिगात होता है जिसको इम ज्ञान कहते हैं और कभी-कभी इसी विष द्वारा मर जाते हैं या श्रात्मधात कर लेते हैं। मैं यह सब जानता था। मैं अपने ज्ञान की जड़ों तक को जानता था और उन रास्तों को भी जानता था जिनमें होकर मुक्ते वह लेजानेवाली थी। मैं अपनी आँखें मूँद कर कभी दु:ख-भरे गीत गाया करता था, कभी मार डालने कीइच्छा करने लगता था-कभी त्रात्मघात कर डालने की जैसा कि बहुत-से त्रादमी कर चुके हैं, या शायद में पहले ही अपने प्राण खो चुका था, अब केवल मृतक समान दाँत फाइकर अहहास कर रहा था। सहसा. मेरे प्राणी की प्राण, तुम मुक्ते नज़र आईं। मेरा जीवन पूर्ववत चलता रहा, किन्तु मेरा दुःखमय ज्ञान परिण्त हो गया विश्वास में, प्रगाढ़ श्रनुराग में । मैं प्रतिदिन उस प्रकाश से, जो मेरे हृदय में था, उस सूर्य की ज्योति से जो अब तक मेरे अतंस्तल में छिपा हुआ था और सहसा चमक उठा था, उन्मत्त-सा हो जाता था। मेरा समस्त श्रस्तित्व उससे प्लावित हो उठता, श्रौर वह उठकर मेरे सिर को फिरा देता था। मैं श्रानन्द के गीत गाता श्रीर दिल खोजकर हँसता था। क्या में तुम्हें बता दूँ कि मेरे हँसने का क्या कारण था ? मैं मनुष्यों के विषाक्त ज्ञान पर, चहानों की दु:खमयी चेतना ग्रीर सरिताश्रों के द्रतगामी प्रारब्ध

पर हँसता था। पहाड नकशे के चिन्ह मात्र हो गये, ज्वालामुखी पहाड़ों की आग्नेयवृष्टि एक हास्यास्पद खिलवाड़ माल्म होती थी, पुराय गौरव-होन स्वाभिमान में तुच्छ-गर्छ प्रतीत होने लगे। हर एक चीज़ व्यर्थ सदता के साथ विनाश की श्रोर जाती हुई दृष्टिगोचर होती थी। हर एक चीज सिवाय तम्हारे और मेरे ! ब्रह्माएड का अपरिमेय सनातन रहस्य मैंने तुम्हारे श्राद्ध-नेत्रों की गहराई में पाया श्रीर मेरा हृदय श्रानन्द से उन्मत्त होकर उछलने लग गया। तुम्हारे-मेरे से जो कुछ बाहर है केवल अवसाद मात्र है। हमारे प्रेम के अतिरिक्त जो कुछ भी है कुरुप है, सुक्ते छोड़कर हर कोई ब्राह भरता ब्रौर रोता है। मेरे िखाय सब को सूर्य ने विषाक्त कर रखा है। मेरा विषाक्त ज्ञान उस प्रकाश से पिघल गया और उस सूर्य की रिशमयों से तपकर उड़ गया जो मेरे अतंस्तल में उदय हुआ है। और अब मुक्ते न कुछ ज्ञान है श्रीर न मैं कुछ जानना ही चाहता हूँ। मैं उस नवजात ग्रह के समान हूँ जो स्नानन्द के स्ननंताकाश में घूमता है स्नौर जिन नियमों का वह पालन करता है उनसे भी उदासीन-सा है। प्रियतमे ! बस तम श्रीर में ! तम श्रीर में ! किसी अन्य का श्रास्तत्व है ही नहीं । वे सब शून्यता में विलीन हो गये, क्योंकि तुम्हें अप्रेण करनेके लिए मैंने संसार का समस्त श्रानन्द छीन लिया है, क्योंकि तुम्हें देने के लिए मैंने उसके सारे सुख जुरा लिये हैं। मैंने उसकी आत्मा को अन्धकार के गर्त में फैंक दिया है जिससे प्रकाश की प्रत्येक किरण तुम्हें आलोकित करे! प्रिये, दुम श्रीर में !'

में यह कभी भी नहीं सोच सकती थी कि प्रेम-पत्र इस प्रकार लिखे जाते होंगे श्रीर न यही कि सामर—श्रव मैं उसको ठीक तरह समकी। पहले मैं स्पष्टता के साथ उसको न देख सकी थी। उसके चारों श्रोर एक गृढ़ परिधि देख पड़ती थी श्रीर मैं उसका कारण साम्यवाद समकती थी। वह साम्यवादी है, मैं सोचा करती थी श्रीर इसीलिए इम

उसे पूरी तरह नहीं समक पाते । फिर भी, वह न जाने कितनी बातें जानता है और मेरी, लैम्पों के कारखाने में काम करनेवाली एक ग़रीब की लडकी की तरह भ्रांत नहीं होता, लेकिन यह अच्छा नहीं हुआ। वह ग़लती कर गया। ग्रार उसे मालूम होता कि पत्र किसके पास है तो वह उसको वापस ले लेता । यदि वह लिफ़ाफे पर पता लिख देता तो में उस पते पर पहुँचा देती श्रीर कल सुबह उससे कह देती। जब उसे यह मालूम होगा कि मैंने उसका पत्र पढ़ लिया है तो वह मेरे संबंध में क्या विचार करेगा ? क्या मैं बहाना कर दूँ श्रीर इसको छिपा रखूँ ? परन्तु-श्रोह ! वह तो मेरी पड़ोसिन है । तोपखाने के कर्नल की लड़की. ७५, लाइट, जो बारकों के बराबरवाले मकान में रहते हैं। बारकें तो बिलकुल क़रीब में हैं, मुहल्ले के छोर पर । एक बूड्वा युवती से प्रेम-ग्रीर फिर वह प्रेम भी कैसा कुछ !-यदि कोई पुरुष मुक्ते ऐसी ऊल-जलूल बातें लिखता तो मैं उस पर हँसे बिना न रह सकती। एम्पारो गर्धिया डेल-रायो। नाम तो बड़ा प्यारा है। मैं उसको न भूलने का प्रयत करूँगी। बड़ा बुरा हुन्ना कि जो पर्चा मेरे लिए लिखा था मुक्ते नहीं मिला। मेरे पिता की पुलिस से कुछ अनवन अवश्य होगी और मुक्ते उसको जानना चाहिये। यहाँ इस एकाकीपन में, प्रकाश इतना मन्द है कि सब जगह अन्धकारमय प्रतिबिंब दीख पड़ते हैं, शायद मेरे होश ठीक न रहें श्रीर मुक्ते याद न रहे। चुप जाश्री, प्यारे। तुम्हें क्या हुश्रा ? श्रोह! द्वार पर खटखटाने की त्रावाज़। जरूर पुलिखवाले होंगे-में पहले ही से यह सब सममती थी। यदि दादी यहाँ होती तो इनको कैसी जली-कटी सुनाती ! श्रव क्या करूँ ! श्रव तो इनको श्रन्दर श्राने देना ही पड़ेगा! हैलो! तुम्हारे विचार में कौन आया है ? सामर ? मैं उसको जल्दी से चिडी देती हूँ। वह उसको विना लिये ही देखता है। लापरवाही से मेरा हाथ इटकार वह अन्दर आता है। चारों तरफ़ इष्टिपात करके वह कहता है-

'विंडीकेटें बन्द कर दी गई हैं श्रीर केन्द्रीय समिति की श्राज रात को देहात में वैठक होगी। श्राम हड़ताल ज़रूर होगी। श्रब जब हम चल ही पड़े तो श्रागे बढ़ना चाहिये श्रीर जो कुछ भी कर सकें उसमें कसर न रखनी चाहिये।'

मैं उससे चिद्धी के सम्बन्ध में कहना चाहती हूँ, किन्तु वह रात की मेज को हटाकर उसके नीचे से दो पिस्तौल निकालता हुआ मेरी बाट काटकर कहता है—

'सब लोग डर रहे हैं। बुज़र्श खोफज़दा हैं। कल गड़बड़ होगी।' 'मैं सच्चे हृदय से, निष्कपटता श्रीर सादगी के भाव से कहती हूँ कि इस इल्क़े में सबसे श्रम्छा काम बारकों पर धावा बोलना होगा।'

वह चौंककर मुक्ते घूरने लगता है। उसके हाथों में रिवालवर काँप उठते हैं। फिर वह एक चाकू माँगता है। उससे वह आँगन में जाकर एक खास जगह पर एक गड्टा खोदता है। शीव ही उसको कारत्सों के दो बक्स, एक और रिवालवर और एक छोटा नक्शा मिलते हैं। वह बड़े सन्तोष के भाव से इन सब चीजों को एक आयेवरकोट की जेब में रख लेता है जो उसकी बाँह पर पड़ा हुआ है। छत की आयेर उँगली उठाकर उसने कहा—

'किसी छेद में यहाँ दो दर्जन हाथ के बम होने चाहिये। कल सारे

दिन तुम्हें अन्दर ही रहना होगा।'

मैंने श्रापत्ति करते हुए कहा—'जब हड़ताल हैं तो मुक्ते तो संवर्ष के मध्य में होना चाहिये। चाहे दुम लोग न समको, मैं हर काम में कार-श्रामद सावित होऊँगी।'

'श्रच्छा, तो तुम मुक्ते मकान की चावी दे दो।'

मैंने चाबी दे दी। फिर जब मैं चिडी देने लगी तो उसने कहा— 'श्रपने ही पास रहने दो। कल जाकर दे आना। क्या तुमने उसको पढ़ लिया है ?' इस प्रश्न के उत्तर में मैं ऐसा मुँह बनाती हूँ कि वह अपनी हँसी नहीं रोक सकता। तब वह दरवाज़ा बन्द करके चला जाता है। मैं हतनी हँसी कि सारे पड़ोसियों ने मेरे ठहा के सुने होंगे। फिर सहसा मैं चुप हो गई। पड़ोसी दिल में क्या कहते होंगे? बाप की मौत के दिन ठहा के मार रही है। अजीब लड़की है। मैं चिट्ठी को दोबारा पढ़ती हूँ। उसके शब्दों और सामर के अंग-विचेपों पर ध्यान देने से मुक्ते पूर्ण विश्वास होता है कि जिसको बूड़वां प्रेम के नाम से पुकारते हैं वह टाइफ़ायड या इन्प्लुएं जा जैसा भीषण रोग ज़कर होगा। तेरी क्या राय है इसमें, बता तो मेरे सुग़ें!

## आकाश की रानी पृथ्वी की सैर करती है

जब में प्राची से निकलती तो श्रहण-वर्ण श्रोर विशाल थी। फिर में 'लामानचा' पर इकती-इकाती, मंथरगित से चली, चीणकाय श्रोर पांडुर। मेरे दो बड़े दर्पण हैं, कासे दि कैम्पों की फील श्रोर लोजाया की कच्छ-मूमि। पहले मुफ्ते कई गुम्बजों के ऊपर होकर गुज़रना पड़ता है, जहाँ मुफ्ते देखने के लिए कई दूरवीनें लगी हुई हैं। जिस मनोयोग के साथ उन्होंने मेरे कपोलों पर के तिलों का श्रध्ययन किया, उससे पहले तो में यह समक्ती थी कि यह कोई सौन्दर्य-प्रबोधक संस्था होगी, परन्तु मुक्ते पीछे से यह मालूम हुश्रा कि मुक्ते इस प्रकार चूरनेवाले कुछ एक निर्धन वैज्ञानिक मात्र थे। यह विलक्षल सच है कि में कविसमुदाय को श्रमी तक यह विश्वास नहीं दिला सकी हूँ कि में वृद्धा हूँ श्रीर—ये लोग भी न जाने क्या-क्या ऊल-जलूल सोचते रहते हैं—श्रीर में

मर चुकी हूँ—वाइ भाई ! यह सब भी कैसी अजीब और मज़ेदार बातें हैं। सौभाग्य से इस वेधशाला के समीप ही कई बड़ी और खुली हुई छतें हैं जहाँ युवक और युवतियों की जोड़ियाँ गाढ़ालिंगन करके, नाचती और प्रेमालाप किया करती हैं। और फिर वे मेरी ओर देखकर न जाने क्या कहा करते हैं। उन्हों के कारण मुक्ते अब भी पृथ्वी से कुछ दिलचस्पी बाक्की है।

परन्तु, दिलचस्पी रखना कुछ श्रीर है श्रीर प्रेम करना कुछ श्रीर। में पृथ्वी से प्रेम करती हूँ, परन्तु उसका कारण वह नहीं है जो में तुम्हें बतला त्राई हूँ । वह तो कुछ श्रीर ही अनुठी वातें है जिनको में स्त्री-स्वभाव तथा प्राण्नाशक ग्रह होने के नाते अपने अन्तरतल में ग्रम ही रखती त्राई हूँ। मैं तारा नहीं हूँ, परन्तु मुक्तमें विनाश की शक्ति है। पृथ्वी के सूर्य-परिक्रमा के मार्ग में जब मैं दूसरी स्रोर से स्नाती हुई उसके ऊपर से जाती हूँ तो छायात्रों के इधर-उधर डरकर भागने श्रीर छिपने में मुक्ते अजब लुपत आता है। पुलों के नीचे, मकानों के पीछे, लदइ-पदइ, गिरते पड़ते, किसी प्रकार सुमसे छिपने का व्यर्थ प्रयत — मुक्ते इन अध्यदी छायामूर्तियों पर बड़ी हॅसी आती है! मेरा प्रभाव कर समका जाता है क्योंकि में अपनी इच्छा मात्र से मनुष्यों तथा वस्तुत्रों की परमाग्रु-रचना में उत्तट-पत्तट कर देती हूँ जिससे उनकी आकर्षण शक्ति में आकाश-पाताल का अन्तर हो जाता है। इसका असर किसी पर कम, और किसी पर अधिक तथा विभिन्न होता है ; परंतु मनोरञ्जन की मात्रा उसमें भरपूर रहती है। पत्रों के समाचार तथा सामाजिक गप-शप के कालम वास्तव में मेरी ही प्राइवेट डायरी के पन्ने दोते हैं। कुछ ऐसे भी विलक्षण प्राणी होते हैं जो मुक्तसे अनजान में प्रेम करते हैं - और प्रेम की परा-काष्टा भी यही है-ग्रौर यद्यपि इनमें से अधिकांश मुक्ते कविताएँ अपित नहीं करते, तथापि मेरे प्रति इनका प्रेम कवियों के प्रेम से अधिक

गहरा होता है। यदि मैं उनको सोने न देना चाहूँ तो वे सोते भी नहीं! मेरी इच्छा मात्र पर, मेरी खुशी के लिए, वह अपनी सूरत तक बदल डालते हैं ! वह मेरी खातिर ऋपनी पितयों तथा घरवालों से लड़ बैठते हैं, अपना नाश कर लेते हैं, मर भी जाते हैं और आत्मघात तक कर बैठते हैं। लोग उन्हें 'चंद्रहात' या पागल कहते हैं। जब ये लोग राज-नीतिक चेत्र में जुट जाते हैं तो मुभे बड़ा आनन्द मिलता है। में इनको खूव नाच नचाती हूँ। राजतंत्रवादी प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं श्रौर किंकर्त्तव्य विमूद् से हाथ पर हाथ रक्खे बैठे रहते हैं। अन्य प्रजातंत्र-वादी भाषण देने को खड़े होते हैं श्रीर साम्यवादी विचार उगलने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए एक ऐसा मनुष्य लीजिये जो सच्चे दिल से यह समभता है कि मैं अपनी नवीन योजना द्वारा अपने देश को रसातल चले जाने से बचा रहा हूँ, परंतु वह करता क्या है ? केवल नये कपड़ों से पुराने कपड़े बदल देता है! चूँकि ये लोग मेरे सच्चे चाहनेवरते हैं, मैं इनको पसंद करती हूँ ; किंतु मैं इन पर हँसती भी खूव हूँ हालाँ कि मेरे चौड़े चेहरे पर हँसी शोभा नहीं देती। राजनीतिज्ञ संसार में सबसे चपलबुद्धि तथा ज़रा में रंग बदल जानेवाले लोग होते हैं। उनका सिर फिरा देना बाएँ हाथ का खेल है, यद्यपि ऐसे परिवर्तन की स्रोर लोगों का ध्यान कम जाता है । मेरे हस्तच्चेप के दिना भी ये लोग ऐसे अस्थिर स्वभाव के होते हैं कि हवा के कोंके के साथ इनके विचार कुछ से कुछ हो जाते हैं। वैज्ञानिक जरा मुश्किल से काबू में श्राते हैं। इनमें से एक ने मेरे संबध में लम्बे-लम्बे निबंध लिख मारे । मैंने उसका सिर ऐसा फिराया कि वह दो साल तक हाइड़ोजन के एक ग्रामु को ग्रापनी दाहिनी मुडी में कसकर बंद किए हुए, हाथ ऊपर उठाए हुए लोगों से यह पूछता फिरा कि मैं इसका क्या करूँ ! कवि-गण-जिनको भविष्य-त्रक्ता कहना ज्यादा अच्छा होगा-जो कवि-तात्रों से मेरी अर्चना करते हैं - हर एक नगर में मेरी भक्त-मण्डली

मीजूद है, ये एक पर्चा निकाला करते हैं। अभी इन पत्रों को 'पागलों का पर्चा नहीं कहा जाता। ये रंगरूट किव होते हैं जिनका प्रेम मेरे प्रति पुरुषों के प्रेम से अधिक मधुर होता है। उनका प्रेम स्त्री-मुलभ प्रेम होता है। विलौटों में में मरदानेपन का भाव उभारती हूँ, परन्त इन कवियों पर दूसरे ही प्रकार का प्रभाव डालती हूँ । इन युवक-प्रेमियों की सरस विषयासकि से भरी हुई सुकुमार कवितात्रों से मैं पुलकित हो उठती हैं। उनके अलंकारों में ग़ोता लगाना मानी कृत्तिका नचत्र के गुलाब श्रीर दूध के समुद्र में स्नान करना है। मेरी चुंबकीय प्रेरणा से इन नवयुवक सज्जनों के मस्तिष्क मूर्खतात्रों की श्रोर मुक पड़ते हैं। परन्तु बस, बहुत कह दिया। रात बढ़ती जा रही है। तारे अर्धरात्रिवाली कांति से चमक रहे हैं। मेरे नाजुक-दिमाग श्रीर भद्र कवि-भक्त इस समय मुलायम चादरों के मध्य में सुख की नींद सो रहे हैं। पूर्व दिशा से, जहाँ मोर्स टेलीग्राफिक (तार) प्रणाली की खर-खर से अंकित विन्दुओं श्रीर रेखाश्रों के 'छींटे' मुक्त पर उछ्कट रहे हैं, गोलियाँ छुटने की श्रावाज़ें श्रा रही हैं। इसका यही मतलब हो सकता है कि नगर की दूसरी तरफ़ उन लोगों के दल जो मुक्तसे द्वेष रखते हैं, अथवा मेरी अवहेलना करते हैं, किसी विषय पर मंत्रणा करने को इकड़े हो रहे हैं। पुलिस की कारें खड़खड़ाती हुई इस गड़बड़ के स्थान को जा रही हैं। इन सिंडीकेटवालों की इच्छा भी यही है। कारों के नीचे छाया का फ़ीता सड़कों और गलियों में चकर लगा रहा है। आज रात को तुम पुलिस और सिंडीकेटवालों को इस अन्तर से पहचान सकते हो-प्रथम प्रकाश हूँ इते हैं श्रीर दितीय छाया में दुबके खड़े हैं। परन्तु पुलिस की श्रपेचा में श्रधिक चालाक हूँ। जहाँ इस समय गोलियाँ छूट रही हैं, वहाँ चमकने के बजाय में नगर की दूसरी त्रोर जाती हूँ I वहाँ होटलों श्रीर बंगलों के मध्य में उनके छोटे-छोटे बगीचे भी हैं-शहर में मानो देहात ने टाँग अड़ा दी है। मकानों

के ब्लाक की श्रोर का एक मरोखा खुला हुश्रा है श्रोर में पारदर्शी परदे के पार पहुँच जाती हूँ। मैं कपड़े पहनने की मेज़ के दर्पण पर चमकती हूँ श्रोर खिसकर शयनागार की दीवार पर पहुँच जाती हूँ। एक रमणी, जो लेस में लिपटी हुई है श्रोर जिसका एक स्तन खुला हुश्रा है, तिकये में मुँह देकर रो रही है। उसके बराबर में खड़ा हुश्रा एक पुरुष विना रुके बोले जा रहा है।

'तुम्हारा विचार है चूँकि पुत्तिस उनका पीछा कर रही है शरीफ़ आदिमियों को चाहिये कि उनको अपने घरों में पनाह दें!'

'वह कोई श्रापराधी थोड़े ही है।' उसने विसकी भरते हुए कहा।

'मैं यह बात पहले भी सुन चुका हूँ। वह तुम्हारा चचेरा भाई है और साम्यवादी है। वह गहरे रंग की फ़लालेन की कमीज पहनता है जिसमें एक ज़िप बंधक लगा हुआ है। वह दिल का काला है। वह सचसुच साम्यवादी है, परन्तु वह शांतिप्रिय नागरिकों के यहाँ क्यों छिपा रहना चाहता है? उसके जहाँ सींग समाएँ जाने दो। वह जाने और उसका मतलव!

रमणी चौंक पड़ी।

'तो तुम उसको घर से बाहर कर दोगे ? तुम उसको पुलिस के हवाले करना चाहते हो ?'

'नहीं तो ; परन्तु दया का भाव तो मध्यश्रेणी की हिमाकत है।'

'इस समय तो इसी बात से तुम्हारा मतलब निकलता है। दया के भाव को तो तुम बड़ी खुशी से भूल जाने को तैयार हो।'

पति हँस पड़ा।

'मेरे विचार में तो तुम भी साम्यवादी जान पड़ती हो।'

वह कोई उत्तर नहीं देती। सुविकयाँ बन्द हो गई। वह चितित भाव से कान लगाकर सुनती है। चारों श्रोर निस्तब्धता है। 'श्रीर फिर साम्यवादी भी कैसी श्राला किस्म की हैं—१५०० पोंड सालाना श्रामदनी है!'

'लेकिन इससे क्या ? क्या इससे मुक्ते मुख मिलता है ? रुपये के मुक्काबले में किसी आदर्श से प्रेम करना क्या कहीं ज्यादा श्रच्छा नहीं है ?'

'चुप रहो ! या शायद तुम्हें आशा है कि वह साम्यवादी ये बातें सुन रहा है ?'

'पशु !'

'क्या तुम बुरा मान गईं ?'

'हाँ।'

वह उठती है श्रीर पलंग से उतरना चाहती है। उसकी गोल श्रीर भरी हुई टाँग खुल जाती है।

'तुम कहाँ जा रही हो ?'

'अपने कमरे में।'

पतिदेव ने ज़रा ऊपर उठ, हाथ बढ़ाकर रात की मेज़ की दराज़ खोली। उसने कोई चीज़ निकाली और दाँत मींचकर कहा—

'मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। यदि तुमने उस मार्ग में पैर भी रखा तो तुम्हें गोली मार दूँगा।'

मैं फ़ौरन वहाँ से भाग निकली। इसके पूर्व एक बार मेरे ऊपर दर्पण में गोली चलाई गई थी। मुक्ते उससे कोई चोट तो नहीं ख्राई, किन्तु मेरे दिल को घक्का जरूर लगा था। ख्रौर एक बात यह भी है कि मैंने इस प्रकार के दृश्य बहुत ख्रिधक देखे हैं। मुक्ते यह बात स्वीकार करनी होगी कि मैंने ही पित को पित के सम्यवादी के कमरे में जाने का भयंकर पित्णाम ख्रौर खतरे की बात सुक्ताई थी। परमाणुव्यवस्था में उलट-फेर कर देने से यह बात उसके मस्तिष्क में ख्राई थी। पित्नी को गोली से मरवा देना बिलकुल ख्रासान काम था, किन्तु सच तो यह है कि स्वयं में गोली चलने से घबरा जाती हूँ।

जिन लोगों ने कुछ ग्रादमी नगर के दूसरी श्रोर भेजकर पुलिस को भुलावे में डाला था, वह ज्यादा दूर नहीं हो सकते। मकानों के ब्लाक के पीछे दो लौंग के खेत हैं। उसके बाद एक गोलाकार पहाड़ी, फिर राज-मार्ग। फिर नहर के किनारे-किनारे एक वृत्त-मेखला, तत्पश्चात् एक ढाल जहाँ पत्थरों की छाया पड़ रही है, फिर एक श्रीर छोटो-सी पहाड़ी जहाँ एक टूटी-फूटी जीर्या पर्याशाला है। उसके पार, दूसरी ऋोर में ऋपनी किरलें नहीं भेज सकी। वहाँ एक छाया-रेखा है। रह-रहकर वहाँ वाटरप्रूफ़ (बरसाती) कपड़े की एक टोपी दीख पड़ती है, श्रीर ज़रा-सा कष्ट उठाकर मैं एक रिवालवर को चम-चमा देने में भी सफल हो गई। सारांश यह कि दो आदमी पहरा दे रहे हैं श्रीर बाक़ी लोग कहीं श्रास-पास ही होंगे। मेरी श्रवण शक्ति श्रत्यन्त प्रखर है। यहाँ कोई मेंडक या मींगुर भी नज़र नहीं श्राता, श्रतः कोई बाधा देनेवाला शोरगुल भी नहीं है। मुक्ते दो शब्द मुस्पष्ट सुन पड़ रहे हैं: 'सैबटेज १' कैपिटलिज्म 2 |' \* इसका अर्थ यह है कि श्रमी काम श्रारम्भ ही हुश्रा है । पहला शब्द मज़दूर-संघ के श्रराजकता-वादी दल का आवेगपूर्ण भाव की व्यंजना करता है और दूसरा सिंडीकेट के डेलीगेटों का मूल-मंत्र है। इन सम्मेलनों में ये लोग क्रान्ति-कारी किया की अपेद्या कल्पित सिद्धान्तों की चर्चा ही अधिक करते हैं, परंतु प्रथम तो इन दोनों दलों की परिभाषा ही अस्पष्ट है। समापति महोदय एक स्थूलकाय पुरुष हैं। उनके मुख पर प्रकाश डालने से वक्ष रेखाश्रों के श्रितिरिक्त कुछ श्रीर नज़र ही नहीं श्राता। डेलीगेटों की संख्या बीस के लगभग है। अब मंत्री महोदय बोलना शुरू करते हैं: 'साम्यवादी दल का डेलीगेशन हमारे पास यह कहने आया है कि वे

<sup>\*(</sup>१) जब संवर्ष के कारण मज़दूर हड़ताल करते हैं तो मिल-मालिकों को मशीनें इत्यादि बिगाड़ कर हर तरह से हानि पहुँचाने का प्रयत करते हैं। यही सैंबरेज कहलाता है। (२) पुँजीवाद

लोगों के निर्ण्य के अनुसार कार्य करेंगे। वे अपने प्रतिनिधित्व का प्रमाण्यत्र भी लाए हैं। मैंने उनसे यही कह दिया है कि वे बस हमारा अनुकरण करें। (सब लोग करतल ब्विन करते हैं।) मैंने कह दिया है कि आम हड़ताल कल के लिए रखी गई है। वह लोग हमारे कार्य-कम को विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं। चूँकि यहाँ तो अभी तक कुछ और निश्चित ही नहीं हुआ है, अतः मैंने अपना सारा ज़ोर आम-हड़ताल पर ही लगा दिया और उन लोगों से उसको परिपूर्ण बनाने में सहायता देने की प्रार्थना की है। चूँकि वैधानिक सुधारकों का बहुत ज़ोर है, उन लोगों का संस्था में अल्पमत है, किंतु हमारे तीस हज़ार अनुयायी अन्य लोगों को हड़ताल में जरूर खींच लायँगे। सम्यवादी लोग अल्पसंस्थक होते हुए भी बड़े कर्मशील होते हैं और हमारी बहुत कुछ सहायता कर सकते हैं।

वक्ता एक रूखा श्रीर खिन्नचित्त मज़दूर है जो श्रन्य चिंताश्रों का बड़ा शिकार बना हुआ है। उसकी सहचरी श्रस्पताल में है। पित को तीन दिन से पत्नी का मुख देखना नसीब नहीं हुआ है। ननें—ईसाई ब्रह्मचारिणियाँ— दिन-रात मरीज़ की चारपाई घेरे रहती हैं श्रीर आठों पहर बराबर उसकी जान खाया करती हैं—'ईसा पर ईमान लाश्रो' श्रीर तरह-तरह से उसके पित की श्रोर से उसका मन फेरने का प्रयत्न करती हैं। 'देखो, तुम्हें देखने को श्राज भी नहीं श्राया। यहाँ वह क्यों श्राने लगा! विश्वासघाती है परले दर्जे का। ऐसे श्रादमी को तो गोली से उड़ा दे रिनमोंही, पापी, दमाबाज़ कहीं का।' वह श्राशा लगाए बैठी हैं कि मरते-मरते उसको श्रपने मत की श्रनुयायी बना लेंगी। इसी वजह से उसको पित का मुँह तक नहीं देखने देतीं। कहीं बना बनाया खेल न बिगइ जाए। इस बेचारे श्रमजीवी पित का हाल यह है कि श्रपनी जीवन-सहचरी का मुँह देखने को तरस रहा है। वह उसकी चिरसंगिनी है। दोनों ने साथ-साथ दुनिया का सामना किया है—मुसीबतों

उठाई हैं — दो शरीर, एक प्राण होकर । उसका मन कैसा व्याकुल है — वह विवश है — उसको कोई उसकी मरणासन प्रेयसी के पास तक जाने ही नहीं देता ।

इधर ननें अपनी धुन की पक्की हैं । साफ़-सुथरे विछाने पर सुलाकर उसकी खूव सेवा शुश्रूषा करके, अपनी ऊँची भावनाओं और उदारता का प्रभाव डालकर कदाचित् उन्होंने मरीज़ को राज़ी-सा कर लिया है। वह शायद अव यही सोचती है कि जो कुछ ये कहती हैं ठीक है। जब उसने पूछा-'मेरा ब्रादमी मुक्ते देखने क्यों नहीं ब्राया ?' तो उन्होंने इसका यही उत्तर दिया होगा कि वह मनुष्यों के प्रेम में विश्वास करके अपने आपको धोका दे रही है। उसको केवल ईश्वर पर-सर्वोपरि श्राश्वासन-दाता पर ही विश्वास करना चाहिये । इन दोनों का धार्मिक रीति से विवाह नहीं हुन्ना था। इसीलिए ननें पति को ग्रान्दर श्राने नहीं देतीं श्रीर न पत्नी को यही बताती हैं कि वह उससे मिलने के लिए रोज़ाना दो बार श्राया करता है। बेचारी ब्रह्मचारिणियाँ अपना काम बड़ी हदता और आग्रह के साथ कर रही हैं। वह चाहती हैं कि जीवन पर से मरीज़ की ममता और श्रद्धा उठ जाय। वे भौतिक संसार का अस्तित्व ही मिटा देना चाहती हैं। वे यह अञ्छा ही करती हैं। मैं मज़हब को पसन्द करती हूँ - इसिलए कि वह बड़ा विचित्र है, श्रद्धत है। श्रीर ये ननें भी बहुत माननीय हैं। सामाजिक सुव्यवस्था तथा शांति की स्थिरता के लिए वे कितना काम करती हैं। श्रीरों की कृतज्ञता के विचार को ज़रा भी मन में न लाते हुए, विछीने का ठीक करना, मरीज़ों का मल-पात्र लाना-लेजाना, थर्मामीटर लगाना, इन सबको प्रेम-भाव से करना क्या कोई हँसी खेल है ? मेरा तो दिल भर श्राता है । ये सब काम वह मानव-सेवा के भाव से नहीं करतीं, वह खयं इस बात का सविनय निषेध करती हैं, वह यह सब करती हैं ईश्वर के प्रेम ग्रौर ग्रनंत सुख के लिए! जब मैं

उनके धवल शीष वस्त्रों पर अपनी धवलता प्रतिबिंबित होती हुई देखती हैं तो मेरे श्रानन्द का पारावार नहीं रहता, परन्तु यह दुष्ट उनसे देष करता है। उसने ऋपना रिवांलवर अपने पैरों के मध्य में पृथ्वी पर रख दिया है श्रीर श्रपने जीवन के सुख-सम्पन्न दिवसों को स्मरण करता हुआ मेरी श्रोर देखता है। फिर एक दीर्घ निःश्वास छोडकर अपनी बिना बनी ठोडी पर हाथ फेरता है, चिबुक खुजलाता और कान लगाकर सुनने लगता है। दूसरे वक्ता का भाषण होता है, परन्तु लोग कुछ ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह है कि उसमें उन्हीं हजारों बार दोहराई हुई सामान्य उक्तियों के त्रातिरिक्त कुछ है ही नहीं-'बुर्जाज़ी का अत्याचार, अपने शहीद सहकारियों का ऋण चुकाने की श्रावश्यकता, एक ऐसे श्रानन्तकालीन कान्ति की श्रीर श्रायसर होने की त्राशा जिसका बहुत लम्बा-चौड़ा परिगाम होगा। दस सब परानी बातों को सुनते-सुनते जी ऊव चुका है। लो, अब दो घोषणा पत्र पास हुए-यह तो ज़रा ठीस काम हुआ। इनमें से एक आज ही रात को छपकर तैयार हो जाएगा श्रीर प्रातःकाल बाँटा जायगा। दसरा समाजवादी लोकतंत्रवादियों (सोशल-डिमाक्षेटों) की उस विज्ञति का उत्तर है जिसमें उन्होंने अपने मज़दरों को काम न छोड़ने की सलाह दी है। एक और डेलीगेट जो कुछ ज्यादा भारी-भरकम श्रीर कवि-सा प्रतीत होता है-परन्तु वह मेरा मित्र नहीं है, वरन व्यक्तिगत रूप से मेरे विरोधी दल का एक नेता है- यह कहने की आजा माँगता है कि उस घोषणा पत्र के उत्तर में जो समाजवादी (सोशलिस्ट) कल तीसरे पहर निकालनेवाले हैं एक ऋौर घोषणा-पत्र लिखे जाने का प्रवन्ध होना चाहिये जिसमें श्राम इड्ताल को शहीद कामरेडों की मृत्यु पर शोक-प्रकाशन का माध्यम बतलाते हुए सार्वजनिक रज्ञा-विभाग के डायरेक्टर जनरल को पदच्युत किया जाना सन्धि की पहली शर्त घोषित कर देना चाहिये।

एक पुराना अराजकतावादी इसके विरोध में कहता है- 'यह तो राजनीतिक दृष्टिकोण है', श्रौर राजनीति के विरुद्ध शब्दों की धारा बहाने लग जाता है। उसका ध्यान इस बात की श्रोर आकृष्ट किया जाता है कि सामर ने स्वयं वह घोषगा-पत्र नहीं लिखा है। उसने केवल पहले से यह बतला दिया है कि समाजवादी उसको निकालनेवाले हैं। परन्त यह पोपला बक्ता श्रपने वही दो वाक्य दोहराये गया श्रीर श्रन्त में मेरी प्रशंसा में दो शब्द कहते हुए भाषण समाप्त किया-'हमारे विचार इतने ही सुस्पष्ट हैं जैसा कि चंद्रमा जिसके नेतृत्व में यह सभा हो रही है।' सामर कंधे उचकाकर कह उठता है--'राजनीति नहीं चाहिये!' श्रीर फिर-- 'हर एक चीज़ राजनीतिक है, यहाँ तक कि तुम्हारे सफ़ेद बाल भी, मेरे प्रिय मित्र !' लोग हँसते हैं और सामर आगे बढ़ता है--'में चंद्रमा के नेतृत्व को नहीं मानता क्योंकि वह बूड़र्वा ख्रौर नीच दूती है। वे सब फिर हॅंसने लगते हैं और समाजवादी घोषणा की बात भूल जाते हैं। सामर इस बात पर ज़ोर देता है कि समाजवादी 'श्रपनी सिंडीकेटों के मिल जाने के कारण हमारा साथ देने को बाध्य हैं श्रीर बदनामी से बचने के लिए उन्हें आम इड़ताल की घोषणा करनी ही होगी। हमें श्रपनी इस विजय से पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिये श्रौर यह बात सब कामरेडों पर प्रकट कर देनी चाहिये।' अब वह सफ़ोद बालवाले वक्ता सामर के वाक्यों को दोहराकर कहते हैं कि अगर समाजवादी अलग-ज्यलग रहे तो उनकी नाक कट जाएगी। श्रीर यदि ऐसी परिस्थिति उप-हिथत हो जाय कि ग्रान्दोलन के सार्वजनिक बन जाने के कारण वैधा-निक सुधारकों को भी हड़ताल में मजबूरन शामिल हो जाना पड़ा तो फिर उनकी शान कैसी किरकिरी हो जायगी। सामर मुसकराया श्रीर रिवालवर के दूसरे सिरे से कंकरों की एक शकल बनाने लगा। ग्रातः वह बोला-"मुक्ते इस बात की बड़ी खुशी है कि कामरेड मुक्तसे सहमत हो गये।" इस पर बुड्टा कुछ समँला श्रीर कुछ ऐसी बात कहने के

श्रमिप्राय से जो सामर ने न कही हो, उसने मुक्त-प्रेम की प्रशंसा करनी आरम्भ कर दी। तत्पश्चात उसने मेरे प्रति धन्यवाद का वोट-प्रस्ताव पेश किया। मैं उसकी बहुत श्रामारी हूँ, किंतु ये लोग मेरी समक्त में नहीं आते । मैं इन लोगों के दिमागों को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए ग्रहण करने की शक्ति की आवश्यकता होती है जो इन लोगों में नहीं हैं। इनमें से कितने ही नवसुवक डेली-गेट इसी उलकत में पड़े हुए हैं कि धन्यवाद के पस्ताव के पत्त में वोट दें या विरोध में । वे यह नहीं समम सकते कि पूँजीवाद के विरुद्ध में किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती हूँ ख्रौर उनको इस बात का विश्वास दिलाने के लिए पोपले वृद्ध को कई कविताएँ सुनानी पडती हैं। सभापति अधीर हो उठता है और सबका ध्यान मीटिंग के कार्य-क्रम की त्रोर त्राकर्षित करता है। त्रातः धन्यवाद का बोट बेदिली से पास किया जाता है श्रौर फिर दूसरे दिन की गुप्त सभाश्रों का स्थान तथा समय निश्चित किया जाता है-फिर कमेटियों को हिदायतें श्रीर श्रराजकतावादी संघ के दलों के साथ काम करने के प्रश्न पर ज़िला डेलीगेटों द्वारा सम्मति देने का नम्बर श्राता है। दूसरे प्रश्न के प्रसंग में वह वृद्ध सार्वभौमिक भ्रातृत्व तथा श्रागुत्रों में परमागुत्रों के सामंजस्य पर खूब बोला । युवक उसकी बातों पर ध्यान न देकर कारतूस गिनते रहे। वृद्ध ने प्राचीन सिद्धांतों की व्याख्या की श्रीर पार्लियामेंट के मेम्बरों के शब्द दोहराये । युवक मंडली श्रवसाद के साथ मुसकरा दी, किंतु सामर को ऐसा प्रतीत हुन्ना कि बुड्टा भावुक तथा श्रलंकार-प्रिय बूर्जा वक्ताश्रों के ढंग पर लोगों पर कुछ प्रभाव श्रवश्य डाल रहा था। मेरे प्रति धन्यवाद का बोट। मुक्ते कृतज्ञ तो होना ही पड़ा, परन्तु केवल दिखावे के लिए क्योंकि में इनको तुच्छ सममती हूँ, फिर भी कृतज्ञता से सदैव प्रवन्नता होती है। श्रव ये लोग एक शब्द के गूढ़ार्थ पर रस्ताकशी करने लगे।

तीन श्रत्यन्त स्वमताभिमानी डेलीगेट श्रापस में मुफ्त माथापची कर रहे हैं श्रीर स्वप्नदर्शियों की तर्कशीलता के साथ श्रामसंगिक विषयों पर बहस कर रहे हैं। तीनों को यह पूरा यक्कीन है कि सिंडीकेटों के प्रतिनिधि उनकी युक्तियों को पूरी तरह नहीं समक्त रहे हैं। श्रब इन तीनों से मिन्न स्वभाव का एक युवक-डेलीगेट जो श्रात्मसंयमी है श्रीर श्रपने दायित्व को समक्तता है, विवेक तथा क्रान्ति के हितों की दुहाई देता हुश्रा, मंच पर श्राता है श्रीर श्रपना सिक्का विटा देता है। परन्तु तीन खुर्राट उस पर खुरी तरह बिगड़ उठते हैं। उसके शब्दों के श्रसली माने बताते हुए वे पादरियों की तरह उसकी शास्त्रपरायणता की धिजयाँ उड़ाने का प्रयत्न करते हैं। श्रम्य डेलीगेट शान्ति-पूर्वक वैठे रहते हैं। सहसा उनमें से एक संकेत द्वारा सबसे चुप हो जाने को कहता है। उपर्युक्त पर्णशाला के समीप ज़ोर की सीटी सुन पड़ती है श्रीर श्रव मैं भी हस्तचेप करती हूँ।

गृह-पंक्तियों के मध्य में सिविल गार्ड के घोड़े श्रौर पुलिस मोटरें दृष्टिगोचर होती हैं। खेतों में इनका ताँता-सा लगा हुन्रा है। मैं एक बादल पकड़कर इस तरह से रखती हूँ कि ये लोग छाया में छिप जाते हैं। एक श्रौर बादल लेकर मैं क्रांतिकारियों को ढक देती हूँ। श्रब ये लोग मौन हैं। श्रपने को सुरिच्चित समफ्तकर दूसरी सीटी की प्रतिचा कर रहे हैं, जो भाग जाने का संकेत होगी। जब पर्णशाला में छिप हुए स्काउट दूसरी सीटी बजाना चाहते हैं, उस समय ये पुलिस के घेरे में हैं। इससे ज्यादा श्रच्छी श्रीर कोई बात हो ही नहीं सकती थी। श्रब पुलिस श्रौरों की फिक्ष में श्रागे बढ़ती है। में बादल को पर्दे की तरह उठा देती हूँ। बुड्डे श्रराजकतावादी के प्रस्ताव पर मेरे प्रति धन्यवाद का वोट पास हुन्ना था श्रौर श्रब मैंने इनका कै सा श्रानष्ट किया है। श्रब इन पर पूरा प्रकाश पड़ रहा है। लो श्रब उन्होंने तुम्हें देख भी लिया! चिर मित्रो, श्रब भागना बिलकुल व्यर्थ है!

किन्तु युवकगण अपने रिवालवर निकालकर ढाल की आड़ में चले जाते हैं। अब इनके सामने एक समस्या है। क्या वे एक साथ रह सकते हैं और एक ही साथ भागकर बच सकते हैं ? मैदान इतना खुला हुआ है कि एक-एक करके खिसक जाना असम्भव है। वे पुलिस के हाथों से निकलने का प्रयत अवश्य करेंगे, लेकिन उनको अब बराबर गोली चलाते हुए आगे बढ़ना होगा। ये बुरी तरह फँस गये हैं, किन्तु जब मैं बूज़्वा टहरी तो चाहे मेरे सर में दर्द ही क्यों न हो जाय, अपने पच की सहायता करना तो कम से कम मेरा कर्तव्य है ही।

दो लड़के कंधे उचकाकर पुलिस से पुकार कर कहते हैं। 'ठहर जास्रो ! स्रव कुछ लुत्फ रहेगा !' पुलिसवाले पृथ्वी पर लेट जाते हैं। एक घाटी में छिपे हुए क्रांतिकारियों ने लगभग एक दर्जन गोलियाँ छोड़ी हैं। पुलिस पीछे हट जाती है। सिविल गाडों के घोडे विदक कर दो श्रलग-श्रलग दुकड़ियों में बँट जाते हैं। दो सिपाही दुलकी मारकर साफ़ निकल जाते हैं। पुलिस ने कुमक माँगी है। डेलीगेट इशारों से बात करके पीछे देखते हैं। इनमें से तीन सावधानी से रेंग कर पीछे खड़े हो जाते हैं। वह कामरेड जो मंत्री थे उस काग़ज़ को उठा लेते हैं जिसमें उन्होंने नोट रख दिये थे। एक मटमैले रंग का नाटा-सा श्रादमी चिल्लाकर गोली चलाता है- 'यह जिमनल के नाम की ! श्रव दुसरी एस्पार्टको की !' श्रभी तक कोई हानि नहीं हुई है। दो दल श्रलग-श्रलग हो जाते हैं। एक बहुत जल्दी पीछे जाता है। दसरा श्रागे बढ़ता है। जब वह नहर के किनारेवाली वृद्ध-पंक्ति के पास पहुँचते हैं तो तीन गज़ के फ़ासले पर एक पुलिसवाला दिखाई देता है। वह श्रीर सिंडीकेटवाले एक ही साथ गोनी चलाते हैं! पुलिस-वाला धड़ाम् से गिर पड़ता है श्रीर डेलीगेट भागे जा रहे हैं। इनमें से एक अपनी ज़ख्मी भुजा को पकड़े हुए भाग रहा है। सामर उसके साथ-साथ है। अपनी पेटी श्रीर रुमाल से वह बिना रुके हुए फंदा

बनाकर मित्र के गले में डाल देता है और उसकी भूजा उसमें लटका देता है। सिविल गाडों के टोप नहर की दूसरी तरफ देख पड़ते हैं। उन्होंने ज़मीन के उतार-चढ़ाव को सममने में ग़लती की है, श्रौर श्रव नहर भागने वालों की सहायक है। सामर श्रव निर्भयता के साथ सफ़ीद बालों वाले वृद्ध श्रीर ज़रुमी मित्र के बीच में दौड़कर श्रा पहुँ-चता है। एक च्रा के लिए उसका मन बड़ी दूर चला जाता है-श्चम्पारो गार्सिया डेल रायो के पास । उसके लिए वह लिजत हो उठता है। फिर वह सोचने लगता है- 'यदि वह अब देख पाए तो मुक्ते चोर या कोई अपराधी समके। शायद वह भी मेरे काम को लज्जा-जनक खयाल करे।' कुछ दूर से गोलियों की आवाज आती है और एक गोली उनके विरों के ऊपर से होकर निकल जाती है। उसके कानी में श्रभी तक उस वृद्ध की श्रावाज़ गूँज रही थी, जब कि वह मेरे प्रति धन्यवाद के वोट का प्रस्ताव पेश कर रहा था। चंद्रमा के प्रति धन्य-वाद का वोट ! श्रीर श्रव उसी चंद्रमा ने उनके साथ विश्वासघात किया था ! उसने मेरी स्त्रोर कोध से दृष्टि उठाई स्त्रौर मुक्ते कोसा भी, परंतु उसको यह मालूम नहीं है कि मैं इसी च्राण अपनी किरणों से पूर्ववर्तीय मज़दूरों के मकानों, ७५ नं० तोपखाने की बारकों तथा कर्नल के बग़ीचे को अपनी आमा की किरणों में निमन्जित कर रही हूँ और खुले हुए मरोखे से प्रविष्ट होकर अम्पारी की सुकुमार और गोल-गोल भुजाओं का चुम्बन कर रही हूँ, जब कि वह सोते हुए कोई दुःस्वप्न देखती मालूम होती है। भावुक कवि के लिए कितनी प्रेरणा है-निद्रा-निमग्न सुन्दरी के आँस्। परंतु सामर ने तो भावकता का बध करके उसको अपनी आत्मा की गहराइयों में दफ़न कर दिया है। अब वह प्रकट रूप से कोई कोमल बात नहीं कह सकता।

सामर, अब खतरे से अपने आप को बाहर समक्तकर, और मेरी इच्छा से प्रभावित होकर, याद करता है कि वह अपनी प्रियतमा से इस रिववार को नहीं मिला है श्रीर न उसके पास वह श्रपना पत्र ही पहुँ-चवा सका है। श्रम्पारों ने कदाचित् टेलीफ़ोन द्वारा उसके मकान पर उससे बातचीत करने की व्यर्थ कोशिश की हो। शायद कई बार। सुमकिन है कि किसी पुलिसवाले ने उसको उत्तर में डाटा श्रीर उसकी बेइज्ज़ती की हो। श्रव जैसे ही कि ये लोग खूब चक्कर खाकर शहर में पहुँचते हैं, वह श्रपने साथियों से तत्काल श्रलग हो जाता है।

'तुम कहाँ जा रहे हो ?'

'घर I'

'वहाँ पुलिस होगी। तुमको इस तरह श्रपने को पकड़ा देना ठीक नहीं है। तुमको छिपे रहना चाहिये।'

दूर से गोली चलने की आवाज आती है।

'किस लिए ?' सामर ने हँसकर कहा—'चन्द्रमा के प्रति विश्वास के वोट पास करने को ?'

तीसरा साथी मन्द स्वर में गम्भीरता के साथ कहता है—
'हम वृद्ध नहीं हैं ऋौर न हमारे बाल सफ़ेद हैं।'

'परन्तु श्रव जो कुछ हो चुका है उसके बाद हमें श्रलग हो जाना चाहिये।'

सब लोग अलग-अलग हो जाते हैं। वे वृद्धों के नीचे के अँधेरे में चले गये हैं जहाँ मैं उनका पीछा नहीं कर सकती। मेरे विचार में अब आज रात को कुछ होना नहीं है। परन्तु लामानशा की ओर ऐसी कौन-सी घटना घटित हो गई है जिसने मेरे प्यारे कियों के शत्रुओं को इतना उद्धिय बना दिया है? निस्सन्देह मुक्ते इस प्रश्न का उत्तर सिविल अस्पताल में या चील घर में मिलेगा। चलो, अब वहीं चलें। चूँकि आगों के वार्ड की छत मेरे मार्ग में बाधा देती है में खिड़की द्वारा प्रवेश करने में असमर्थ हूँ। आँगन में एक लम्बा पतला वृद्ध है जिसके सर पर एक भारी और काला ताज है। फ़र्श के पत्थरों पर काई जमी हुई है। वे बड़े-बड़े तो हैं किन्तु छेदों से चलनी हो गये हैं। श्रावाज़ से मालूम होता है कि शवों के वक्स घरीटे जा रहे हैं। वे उनमें शवों को रखने जा रहे होंगे। श्रव हथीड़ों की श्रावाज़ सुन पड़ती है जिससे ज्ञात होता है कि संदूक खाली नहीं हैं। यदि ये श्वेत होते श्रोर इन पर श्वेत कुमुद विखरे होते तो मेरे मद्र किव करुणाई किवताएँ रचते। उनके दिमाग़ नाज़ुक होते हैं! गली में एक वृद्धा काले कपड़े पहने हुए श्रस्पताल की दीवार से लगी हुई कराह रही है। बुढ़ापा बड़ा मयानक होता है। वह लोगों की कमर मुका देता है श्रोर वह बुढ़िया मेरी श्रोर दिए उठाकर देख नहीं सकती। श्रव एक युवक उसके पास जाकर कहता है:

"मैं लियन्तिको विलाकम्मा हूँ। आपकी पोती कहाँ है ?'

श्रव बुिंद्या उससे श्रपना दुखड़ा रोने लगती है। किस तरह श्रस्पतालवालों ने उसको श्रपने पुत्र का सुँह देखने से वंचित रखा। वह एक ही साथ गालियाँ भी देती है, ईश्वर से प्रार्थना भी करती है, कुफ़ भी बकती है श्रोर श्रपमान भी करती जाती है। उसके वाएँ हाथ में माला है श्रोर उसने श्राधी फेर ली है। श्रपने दूसरे हाथ से वह श्रपने साए के श्रन्दर हाथ डालती है श्रीर कोई गोलाकार चीज़ बाहर निकालती है।

'में इसको कुतिया के इन पिलों में से एक के सर पर मारूँगी !'
यह एक छोटा-सा बम है। लियन्सिच्को वड़ी खुशामद से, उसको
'चची श्राइजाबेला' कहकर, उससे बम माँगता है। वृद्धा उसको बम
दे देती है। श्रव यह स्वष्ट मालूम होता है कि वृद्धा को बम से कोई
लगाव नहीं था श्रौर उसने लियन्सिच्को को इसी श्रमिप्राय से दिखाया
था कि वह उस बम को उससे माँग ले। लियन्सिच्को शोक के साथ
मेरी श्रोर देखता है श्रौर वृद्धा की प्रार्थना में बाधा देता है।

'बेचारी स्टार! वह भी कैसी अभागिन है! संसार में अकेली रह गई।'

'श्रीर में !' चर्ची श्राईजाबेला चीख उठती हैं—'वह जीवन की सीढ़ी के ऊपर चढ़ रही है। सोलह वर्ष की श्रवस्था में चाहिये ही क्या—बस एक कंघी श्रीर श्राइना। लेकिन मैं क्या करूँ ? श्रव मेरी कौन खबर लेगा !'

हल्लो ! तीन नये श्रोर श्रक्ण सितारे ? इनकी गति देखकर श्रनुमान होता है कि ये हमारे यहाँ सात दिन ठहरेंगे। तीन नये दुमदार सितारे ! हल्लो ! सुनो —श्रो उधर जानेवालो ! तुम्हारे नाम क्या-क्या हैं ?

- --एस्पार्टको।
- -- प्रॉमेसो ।

श्रीर तुम ? तुम्हारा क्या नाम है ?

—मैं जिमनल हूँ।

## कामरेड सामर द्वारा 'कार्य' में भयंकर भूल

पाँच घंटे तक में एक कामरेड के मकान में पड़ा सोता रहा। खट-मलों ने मुक्ते जगा दिया। मैं उठा श्रीर स्टार से मिलने के लिए उसके मकान की श्रीर चल पड़ा, जो वहाँ से बहुत क़रीब है। वहाँ पहुँचने से पहले मैंने उसकी श्रावाज सुनी—वह गा रही थी। श्रगले मकान के द्वार में खड़ा हुआ एक पड़ोसी उसका गाना सुन रहा था। वह बड़बड़ा रहा था—'श्रीर उसका बाप इस समय मुद्दा पड़ा हुआ है ?'

मुक्ते घर में आते देखकर वह चुप हो गई और अपने मुँह पर हाथ रख लिया। मैं उससे यह बात नहीं कहना चाहता था कि उसकी इस हरकत से उसके पड़ोसियों को दुःख होता है। चची आहजाबेला अभी तक घर वापस नहीं आई थी। दादी के प्रति स्टार का भाव बिलकुल वैसा ही था जैसा कि माता का अपने शिशु के प्रति हुआ। करता है। मैंने उससे यह बात कही और यह भी याद दिलाई कि वृद्धा दादी है, परन्तु स्टार ने हँसकर उत्तर दिया कि उसकी दादी उसकी श्रपेत्ना कहीं श्रिधिक 'बची' प्रतीत होती है। तत्पश्चात् उसने श्रपने घुटने के बरा-बर हाथ लेजाकर कहा—

'बस इतनी बड़ी। कभी-कभी वह ऐसी ही मालूम होती है। इसी लिए जब वह मुक्ते बुरा-भला कहती है तो मुक्ते क्रोध नहीं श्राता।'

'वह तुम को क्यों डाँटती-फटकारती है ?'

'इसलिए कि मैं जवान हूँ और मेरी खाल चिकनी और इट है।' मैंने उससे अपने साथ चलने को कहा। उसने मेरी ओर ग़ौर से देखा। 'क्या कोई 'कार्य' करना है ?'

उसका मतलब था 'क्या कोई निर्दिष्ट काम करना है ?' मैंने कहा—'हाँ, परन्तु कोई खातरा नहीं है।'

'खेद !' उसने कहा, 'मुक्ते तो इन समाजवादियों की आँखों में काजल लगाना है।'

उसका तात्पर्य था उनको कारखानों से बाहर निकाल लाना। इसका आर्थ यह था कि वे लोग इड़ताल में सम्मिलित नहीं होंगे। मैं उसके बिस्तर पर बैठ गया! उसने एक गोल टोपी निकाल कर पहनी। फिर उसने वह उतार दी और फर्श के नीचे से एक छोटा प्लेटदार रिवालवर निकाला और उसको टोपी में लपेट लिया। तत्पश्चात् टोपी उठाकर वह मेरे सम्मुख खड़ी हो गई।

'में तो बिलकुल तैयार हूँ।'

'परंतु क्या तुम इस छोटे-से खिलौने का खेल जानती हो ?'

उसने इस प्रश्न का उत्तर देने की परवा नहीं की। तदनन्तर मैंने फ्रश्न के ऊपर से एक गुड़िया का कंकाल उठाया जिसकी आँखों से आँसुओं की जगह लकड़ी का बुरादा मर रहा था। मैंने उसकी एक टाँग पकड़कर कहा—

'श्रौर यह क्या है ?'

उसने सुफे बताया कि वह कपड़े के चिथड़ों श्रीर बुरादे से गुड़ियाँ बनाया करती है परन्तु वह किसी एक को भी पूरा न कर सकी, क्योंकि जभी वह पूरी होनेवाली होती थी वह उसे दादी को दिखाया करती। दादी हँसकर कह देती थी—'यह गुड़ियाँ नहीं है, मेंढ़की है।'

इस पर वह उसका अञ्छी तरह निरीच्च किया करती थी और उसको भी बुढ़िया की बात ठीक जँचती थी। वह उसको घृणा से एक तरफ़ फेंक देती थी और नई गुड़िया बनानी आरम्भ कर देती थी, परन्तु सबका परिणाम वही होता था। उसने द्वार पर आकर कहा—

'श्राठ वर्ष की श्रायु से मैं गुड़ियाँ बनाती श्रा रही हूँ ; परन्तु श्रमी तक एक भी श्रच्छी गुड़िया नहीं बना पाई ।'

हम गली में जा निकले । वस्तुतः स्टार बड़ी मृदु प्रकृति है । किसी ने जरा कह दिया तुम्हारा कार्य मेंढ़की जैसा है श्रीर वह बस उसको एक दम मूर्खतापूर्ण श्रीर व्यर्थ समम्भने लग जाती है । जब चची श्राहजाबेला श्रपनी राय देना भूल जाती थी वह श्रपनी गुड़िया से प्रेम किया करती थी श्रीर सोचती थी श्रावकी बार यह ठीक बनी है । परन्तु सुमे तो इस बात से ज़्यादा खुशी होती है कि मेढ़िकयों से स्टार घृणा नहीं करती है श्रीर उनके कठोर माँसल सौंदर्य से वह श्राकृष्ट होती है ।

थोड़ी ही देर बाद स्टार कोई चीज़ भूल म्राने के कारण फिर मकान गई। वह हल्के वनफशई रंग का एक बड़ा-सा खत लेकर वापस म्राई। गत रात्रि को वह मेरा पत्र लेकर कर्नल के यहाँ गई थी। पहरे पर वहाँ जो सारजन्ट था उसने कुमारी स्मम्पारो का यह पत्र उसको दिया था। पत्र के तैयार रहने से यह स्मनुमान होता था कि जो घटना उस रात्रि को घटित हुई थी वह स्मम्पारो के लिए स्प्रमत्याशित न थी। उसका स्टार से मिलने न स्नाना यह स्पष्ट बता रहा था कि

उसको किसी बात का डर नहीं था। मैंने पत्र बिना पढ़े ही जेब में रख लिया। इवा एक दम बदल गई। कदाचित् इसका कारण यह हो कि पौ-फटनेवाली थी। हम मानक्लोक्या की क्योर चल पड़े।

चूँकि मैं उसका करोखा देखना चाहता हूँ, हमें अपने मार्ग से कुछ हटकर जाना पड़ेगा। खिड़िकयों तक लाल हैंट की दीवार बेलों से लदी हुई है। कुछ बेलों ने खिड़िकी के एक अरेर ऊपर तक फैल जाने का सफल प्रयत्न भी किया है। कितने ही सुनील पुष्प प्रातः वायु से पुलकित हो रहे हैं, ओस के बिन्दु उन पर मोतियों की तरह चमक रहे हैं। ऊषा एक सुन्दरी है, उसका मनोहर अरुण वर्ण है। वह लम्बी कुश और लावएयमयी है। उसके सुनील नेत्र तेजोमय हैं। उसकी सुजाएँ भी वैसी ही मृदु, सरस तथा सुकुमार हैं। ऊषा सुन्दरी वसन्त काल में गाती है:

वायु में देवदारु की सुगन्ध है, समीरण मई के सौरभ से भाराकांत है, वायु में वह हँसता हुआ श्राया, वायु में वह गाता हुआ विदा हो गया, इस ललित प्रेम को हम किस नाम से पुकारें?

मैंने उसका पत्र जल्दी से जेब में रख लिया। मुक्ते ऐसा प्रतीत हुआ मानो सभी लोग जाग रहे हैं श्रीर मुक्ते खिड़िक्यों में से देख रहे हैं। इस कर्नल के मकान से आगे बढ़ गये। वह तो अभी शिशुवत् निद्रामग्न होगई होगी। वह इस अर्धचेतन अवस्था में कामदार लकड़ी और संगमरमर का एक सुंदर स्वप्त-सी प्रतीत होती होगी। स्टार ने मुक्ते तिरखी दृष्टि से देखकर कहा—

'तुम्हारी वाग्दत्ता बूज़र्वा है ना !'

परंतु सौदर्य, विमल श्राचार, पवित्रता बूज्जी थोड़े ही हैं। वह एक बूज्जी घर में पैदा हुई है; उसने मठ के उस छात्रालय में, जहाँ सुसम्पन्न पितात्रों की पुत्रियाँ ही प्रवेश पा सकती है, शिचा प्राप्त की है, परन्तु यह सब छोड़कर वह यौवन के उषाकाल में मेरी श्रोर भुजा पसार कर श्राई है। बूज़र्वाज़ी, पूँजीवाद तथा सामाजिक श्रन्याय से वह एकदम श्चनभिज्ञ है। वह उस सुंदर पुष्प की तरह है जो तने, डालियों श्चौर पृथ्वी में फैली हुई जड़ों के सम्बंध में विलकुल श्रनजान रहता है। सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं की विषमताओं से अनिभन्न है। हमारा एक दूसरे से परिचय हुआ। उसने मेरी प्रेमाञ्जलि स्वीकार की, स्वयं उन्मत्त हो उठी। जो मैं नहीं जानता, दुनिया की ऐसी किसी भी चीज़ को जानने की उसने इच्छा नहीं की । हम दोनों ही बस एक दूसरे के संसार हैं। अपने संबंध में तो मेरा कुछ न कहना ही सबसे उत्तमहै। बारकों में प्रभातकालीन संगीत आरंभ हुआ। उसमें कितनी तरलता तथा कितना स्वर-साम्य था। कितना मोहक तथा विशुद्ध संगीत था यह, मानो हमारी कल्पना का करोखा खोलकर अनंत का संदेश दे रहा हो! संगीत के इन कर्णमधुर स्वरों को मैंने कोसा। मेरे प्रेम के अप्रतिरिक्त जो कुछ भी उसके कानों को प्रिय मालूम होता है, मैं उससे द्वेष करता हूँ। श्रपने प्रेम से त्र्योत-प्रोत शब्दों के त्र्यविरिक्त हर एक मधुर स्वर से ! जो कुछ मेरे हृदय में उसके लिए है उसकी तुलना में यह सब सौंदर्य क्या है ? किंतु इस संगीत के स्वरों में केवल लय श्रीर पवित्रता ही नहीं हैं. मध्य श्रेणी की चालबाज़ियाँ, उसकी श्रंधी श्रीर स्वच्छंद शक्ति, पुँजीवाद के मिथ्या गौरव के ठाट बाट, साज़ो-सामान भी हैं, जिनके साथ बूज़र्वा कौशन तथा स्वदेशानुराग का मिथ्या प्रताप मिला हुआ है। वे सब चीज़े जो मेरे पीछे पड़ी हैं श्रीर कभी-कभी मेरा नाश करने की धमकी दिया करती हैं ! यह संगीत उसको मुक्तसे दूर ले जाना चाइता है या मुमे ही पकड़कर उन्मत्त बना देना।

'क्या वह कर्नल की पुत्री नहीं है ?' मैं क्रोध से स्टार की तरफ़ मुड़ा। 'हाँ, है। परंतु इससे प्रयोजन ? तुम इन बातों के संबंध में कुछः भी नहीं जानती हो।'

स्टार बुद्धिमत्ता के ढंग से मुसकरा दी। कदाचित् वह सब सममती है।

'में उसको जानती हूँ। वह अनन्य सुन्दरी है। परन्तु, प्रिय बन्धु सामर, तुम्हारे लिए नहीं है।'

'तुम उसके सम्बन्ध में क्या जानती हो ?'

'श्रपने हड़ताली भाइयों के लिए मैं कभी-कभी मेस (भोजनालय) का बचा-खुचा खाने का सामान लेने बारकों में जाया करती हूँ। वे लोग भी जाया करते हैं, परन्तु जब-कभी मैं जाती हूँ तो वे जितना किसी पुरुष को देते हैं उससे दुगना-तिगुना सुके दे देते हैं। वह सामान मैं भूखे भाइयों में बाँट देती हूँ। मैं नौकरों के जीने से कर्नल के मकान में भी जाया करती हूँ।'

'क्या तुमने उसे देखा है !'

'उसी ने सुफे वे पुराने कपड़े दिये हैं जो मैं सबसे ज्यादा जरूरतमंद कामरेडों को दिया करती हूँ । क्या तुमने फ्लोरियल को कभी गौर से नहीं देखा ! वह जो कोट पहने हुए है वह कर्नल गार्शिया डेलरायो ही का कोट है ।'

यह सब मुक्ते बुरा लगता है। मेरे मित्र उसके पिता के भिखमंगे हैं। इस विचार से मेरे हृदय पर चोट लगती है। यह सब मेरे दिमाग़ में पहुँचा ही क्यों ? अम्पारो मेरे लिए क्यों नहीं है, मैं इस प्रश्न को स्टार से पूछे बिना नहीं रह सका। वह मेरी ओर कुछ देर बराबर देखती रही।

'तुम अराजकतावादी हो । अथवा साम्यवादी हो । तुम गिर्जे की रस्म से तो विवाह करोगे नहीं और वह सब कुछ त्यागकर तुम्हारे साथ दुनिया भर की आफ़र्ते मेलने के लिए आएगी नहीं । तुम्हें भी यह अच्छी तरह मालूम है।

उसके शब्दों की सरजता ने मुक्ते उद्दिश कर दिया। मेरे सारे मृदुः स्वर्मों और दिविधाओं का यहाँ एक विवेकपूर्ण वाक्य में फ़ैसला हो गया। यह जरा-सी लड़की कभी बिना पूछे राय नहीं देती, परन्तु जब देती है तो बहुत ही मुलकी हुई। ऐसी विवेकपूर्ण राय जिससे मैं काँप उठता हूँ।

हम दोनों चुप-चाप चले जा रहे हैं। प्रातःकाल उसी संगीत से अब भी प्रभावित है और आकाश का धृसरवर्ण कम नहीं हुआ। मानक्लोआ के समीप पहुँचकर मैंने पूछा—

'प्रिय स्टार, तुम जीवन को क्या समझती हो ?'

'भई, प्रश्न भी क्या किया है ! मैं तो केवल इतना ही कह सकती हूँ कि मैंने इस विषय पर कभी विचार ही नहीं किया।'

मेंने रककर उसकी आँखों में आँखें डालीं।

'क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि जीवन ज्यादा अच्छा या बुरा हो सकता है ?'

उसने केवल कन्धे उचका दिये। सुनील आकाश की भाँति, उसकी नीजी आँखों में भी एक तारा है। उसके नेत्र मृदु, सौम्य एवं विश्रान्तिपूर्ण हैं, मर्मभेदी नहीं। अब वह कहने लगी—

'तुम मुक्ते अवश्य मूर्ख समक्त रहे होगे।'

'प्रिये, मैं तो कुछ भी नहीं सममता।' मैंने चलते-चलते कहा।

वह जानती है कि मैं 'कार्य' करने जा रहा हूँ श्रोर वह कह चुकी है कि वह मेरे साथ चलेगी। वह संसार के श्रन्त तक मेरे पीछे-पीछे चली जाएगी। पिछले उपांत से श्रागे हम बरावर नीचे उतरते जा रहे हैं। चूँकि हम 'केन्द्र' नहीं जा रहे हैं श्रोर हमारा काम एक उपांत में है जहाँ न तो रेल जाती है श्रोर न ट्राम, श्रवः श्रामों में होकर जाना ही उत्तम है। सरिता के दूसरे तट पर विश्वविद्यालय की इमारतों ने इस मूपदेश में जान-सी डाल दी है। प्रायः एक घएटे में हम एक

ऐसे नियुक्त स्थान में पहुँचते हैं जहाँ धातु की दो ध्वजाएँ हैं श्रौर एक विद्युत्-परिवर्तन केन्द्र है।

त्रव मैंने चारों श्रोर दृष्टि डाली। राजमार्ग कुछ फ़ासले पर था। समीप में दो इमारतें थीं। वहाँ पूर्ण एकान्त था श्रीर थी निस्तब्धता। सिरता के घुमाव पर जल इतना साफ़ है कि उसकी तली के कंकड़ स्पष्ट देख पड़ते हैं। सूर्य-किरस्पों के नृत्य से जल जगमगा उठता है।

'स्टार, क्या तुम जलपान कर चुकीं ?'

'नहीं।'

'तो क्या यहाँ स्नान करोगी !'

'हाँ, परन्तु में श्रब्छी तरह तैरना नहीं जानती। तुम मेरा उपहास तो नहीं करोगे ?'

हम दोनों ने कपड़े उतारने शुरू किये। जब वह अपनी जरसी उतार चुकी तो मैंने सोचा कि मेरा प्रस्ताव ठीक नहीं था। किन्तु वह इतनी प्रसन्न थी कि मैं भी प्रफुल्लित हो उठा। जल, वायु, प्रकाश सभी उन्मत्त किये देते थे। सारे कपड़े उतार डालने से पहले हमने अपने सरों को भिगोया। तब मैंने अपनी क्रमीज़ और जाँविया उतारा और पानी में कूद पड़ा। जल शीतल था, परन्तु माघ-पूस की अपेचा कम। मैंने जल का आलिज़न किया, उससे खेलता रहा। घार के विरुद्ध तैरा। मुक्ते अपना शरीर हलका और फुरतीला मालूम होने लगा। मैंने अभी तक मुँह फेर कर नहीं देखा था कि मुक्ते पीछे से पानी में छपछप और हँसने का शब्द सुन पड़ा। मुजाओं और पैरों से चमकता हुआ जल उछालती हुई वह मेरेपास आप पहुँची। हाँफते हुए हमने बात की।

'क्यों, तुम तो तैरना नहीं जानतीं !'

वह खिलखिलाकर हॅंच पड़ी । वह इस कला में मुक्ते किसी तरह कम न थी, बल्कि उसके तैरने का ढंग ज्यादा श्रच्छा था।

'यदि तुम जल की अपेन्ना स्थल पर ज़्यादा अञ्ञा 'कार्य' न कर

सके तो सुक्ते कमेटियों में तुम्हारी निन्दा करनी पड़ेगी। ठीक है ना ?' यह कहती हुई वह सुक्तसे आगे निकत्त गई।

में मुश्किल से उसके पास पहुँच सका । बराबर पहुँचकर, मैंने भी अपने अच्छे से-अच्छे हक्क से तैरने का प्रयत्न किया ।

'वह रहा मैड्रिड। एक घरटे में उनको मालूम हो जायगा कि कोई मज़दूर काम पर नहीं आया है और बूज़्वी लोगों को ताज़े टोस्ट के बग़ैर नाश्ता करना पड़ेगा। हड़ताल धूम से होगी। समाजवादी भी सम्मिलित हो रहे हैं।

स्टार हँ सी श्रीर उसने भिखमंगे की तरह मिनमिनाकर कहा— 'बेछने श्राटे की रोटी का एक दुकड़ा इस गरीव बूड़वों को भी।' 'क्योंकि वह बेचारा मधु-प्रमेह से कष्ट पा रहा है।' मैंने भी कहा। 'क्या मधु प्रमेह के रोगी उसे खाया करते हैं ?' 'हाँ।'

में जल के ऊपर चुपचाप बहने का प्रयत्न करता हूँ, परन्तु धार मुमें खींच रही है। में दौड़ना श्रारम्भ करता हूँ, मेरा सन्तुलन बिगढ़ जाता है श्रीर में फिर तैरने लगता हूँ। वह किनारे पर पहुँचकर काँपने लगती है। में पूछता हूँ सरदी तो नहीं लग रही है। वह हाँफती हुई कहती है, नहीं। वह संगमरमर की एक सुन्दर मूर्ति-सी प्रतीत होती है। उसके पैरों की उँगलियाँ, कुचों के श्राप्रमाग श्रीर नाक का सिरा, सभी लाल हो रहे हैं। देखने में वह इतनी दुबली-पतली है, परन्तु उसमें गज़ब की ताक़त भरी हुई है। में चारों श्रोर दृष्टिपात करता हूँ। एक भी मनुष्य नज़र नहीं श्राता। भला इस समय यहाँ कौन श्राएगा। यहाँ के खेत भी बे-जुते पड़े हैं। वह मेरा भाव समक जाती है।

'यदि बूजवी हमें देख पार्ये तो पागल सममें।'

'या इमारी छोटी-सी श्रराजकवादिता देखकर स्वयं पागल हो उठें।' वह किनारे से हँसकर कहती है-

'या तुम्हें देख कर ही। कौन जानता है बूर्ज्वा किस समय क्या. कर बैटें।'

में समस्ता हूँ कि वह मुक्ते उल्लू बना रही है। यही मालूम करने के खयाल से उसकी श्रोर देखता हूँ। वह एक पाँव के तलवे से कीचड़ छुड़ाने में व्यस्त है। जो कुछ उसने कहा है, उसका उसकी कुछ ध्यान नहीं है, यही मालूम होता है। फिर भी मैं ठहाका मारकर. हँसता हूँ। पैरों के उपर की मिट्टी साफ़ करते हुए, वह कहती है—

'बूज़र्वा कैसे गदहे होते हैं !'

में उससे दौड़ लगाने या पानी में चले आने को कहता हूँ। वह तैरने लगती है। अब सूर्य उठकर हमारी श्रोर श्रा रहा है। उसकी किरणें इस समय धातु की पताका श्रीर विद्युत् परिवर्तन-पत्र पर पड़ रही हैं। अतः शीव ही वह हमारे सर पर आ पहुँचेगा। मैं तैरता हुआ दूखरे किनारे पर पहुँचता हूँ। लगभग चौबीस गज़ का फ़ासला है। मैं लौट आता हूँ। मैं सोचता हूँ स्टार यह सब किस तरह जान गई, श्रीर फिर जानकर भी न उसमें कुत्हल है श्रीर न रहस्यमयता का भाव। वह मेरी बुर्जा प्रेमिका से कितनी विभिन्न है। अभ्पारों का खयाल है कि शिशु का जन्म चुम्बन से होता है। एक दिन उसने किसी समाचार पत्र में पढ़ा 'सजातीय मैथुन।' उसने पूछा-वेह सूभी बातें मुक्तसे पूछा करती है-सुक्तसे उसका अर्थ और सुके म उससे फूठ बोलना पड़ा । मुक्तको उससे सच बोलना क्री था ; परन्तु सुक्ते ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसा करने से मैं उनकी बिगाइने का अपराधी होऊँगा और फिर, अगर मैं बता भी देता, तो वह मेरी बात को समम न पाती। मैंने उससे मूठ बोला। कभी तो यह भूठ मुभे बिलकुल नहीं खलता-उपके साथ मेरा सम्बन्ध सुन्दर भूटों की एक शृङ्खला मात्र है-परन्तु कभी-कभी मुक्ते ऐसा करनाः

बेहद श्रखर जाता है। यदि में करोड़पित होता—क्या यह संभव था !
—तो में उसको ऐसे देश में ले जाता जहाँ की भाषा वह न जानती होती श्रौर, पिगमेलियन की तरह, में वहाँ उसका चित्र साँचे में ढालता। में ऐसा प्रवन्ध करता कि श्रपने समस्त जीवन में वह सौंदर्य के श्रातिरिक कुछ श्रौर जान ही न पाती श्रौर उसका जीवन श्रानन्द का एक श्रानन्त निद्रालस-पूर्ण स्वप्न होता। उसको सदैव नैतिक वाल्या-वस्था में रखता। मेरे स्वर के श्रातिरिक वह कोई श्रावाज न सुनती, उन बातों के सिवाय जो में उसको स्वयं बताता वह जीवन की सभी बातों से श्रानमिश रहती। मैं भी कैसा कलाकार होता!

मैं किनारे पर बैठ जाता हूँ। ऊपर चढ़ते हुए मेरे पैर कीचड़ से सन जाते हैं जो मुक्तको धोने पड़ते हैं। स्टार फिर सरिता में चली गई है। जल के अन्दर उसकी खाल कैसी मुलायम मालूम होती है। मछली की तरह वह कैसी अन्दर ही अन्दर नीली छाया के देश में घूमती फिरती है। अप्रारो जैसी लड़िकयों के अस्तिस्व से मेरे विश्वासों पर धका लगता है, मैं सोचता हूँ । मेरी दृष्टि में बूज्वी-वर्ग की सरलता श्रीर पवित्रता ज्ञानहीनता मात्र है, जो आज एक त्रुटि है श्रीर कल एक अपराध समभी जायगी। मेरी आशाओं के अनुकृत समाज में केवल दो दगड़नीय अपराध होंगे-बीमारी श्रीर ज्ञानहीनता । स्वच्छता श्रीर रोगहीनता का श्रमाव शरीर श्रीर मस्तिष्क दोनों में। श्रीरों के लिए हानिकारक, अतएव दरडनीय । मेरी नन्हीं अपराधिनी, मेरी प्रियतमा ! श्रीर कैसा न्यायशील जज, मैं ! श्रीर स्टार ? वह श्रव बिना तैरे जुल के ऊपर चुपचाप वह रही है । मुक्तसे बहुत ज्यादा अच्छी तरह। यद्यपि वह अभी लड़की ही है, फिर भी उसकी टांगें श्रीर वाँहें मुडौल हैं, उसके नितम्ब सुकुमार श्रीर गोल ; यद्यपि वह इलकी है तो भी काफ़ी पानी इटा देती है। स्टार एक सची कामरेड है। मैं उसकी एक स्फटिक-मूर्ति की तरह देखती हूँ, मेरी इन्द्रियों पर इसका कोई

प्रभाव नहीं पढ़ता। वह श्रमी रमणी नहीं है; उसके रक्त में श्रमी प्रेम की गुदगुदी नहीं है। भविष्य में, उसके पास प्रेम किस प्रकार श्राएगा? किनारे पर जल निष्प्रभ है, उसके बाद चमकीला हिस्सा है श्रीर नली में वह विलकुल सफ़ेंद श्रीर पारदर्शक है। रेल की सीटी की श्रावाज । तीन बार। चितिज मुड़कर रास्ता तैयार कर देता है। स्टार, होटों से नहीं, हलक से सीटी की नक्कल उतारती है श्रीर श्रपने तीं इस्तर में कहती है—

'उत्तर से एक्सप्रेस आ रही है।'

तत्पश्चात् वह मुक्ते बताती है कि दिल्ल्ण् रेलवे के बेकार मज़दूर मालगाड़ियों को लूट-लूटकर अपना गुज़ारा कर रहे हैं। ऐसी वातों के प्रकाशन में उसे बड़ा आनन्द मिलता है—एक निरामय आनन्द जिसको क्लांत, कृपण और प्रतिगामी बूड्वां ने सदा के लिए खो दिया है। अब स्टार जल में से मुक्तको आज्ञा दे रही है—व्यायाम करो।' मैं शीताकुल हूँ। मैं चाहता हूँ जल्दी से हमारे ऊपर धूप आजाय। अभी कुछ मिनटों की देर मालूम होती है।

'तुम एक सुन्दर मञ्जली हो !' मैंने उससे कहा। 'तो क्या तुम मेरा तमाशा देख रहे हो !' 'हाँ।'

पानी से निकलकर, दोनों हाथ नितंबों पर रक्खे हुए, वह सीधी मेरे समीप त्राती है—

'तो अब में नहीं तैहाँगी।'

वह मुक्ते बताती है कि लड़कपन ही से उसको जल से बड़ा प्रेम था। एक गाँव में रिश्तेदारों के साथ वह गर्मियाँ व्यतीत किया करती थी। ग्रामीण वृद्धाएँ, चाहे वह कितनी ही निर्धन क्यों न हो, पुराने खयालात की बुड़र्वा होती हैं। स्टार श्राठ वर्ष की थी। एक दिन वह गाँव के कम उम्र श्रावारा लड़कों के साथ सरिता के कुंडों में स्नान करने गई। लोगों ने उसको एक दिन नहाने के बाद, बगल में कपड़े दबाए हुए, बिलकुल नंगा देख पाया। अपने बाल-मित्रों से सुने हुए गीत को वह खूब जोर से गा रही थी:

बड़े दिन की सुबह ईसा का जनम हुआ। आने दो उसी दिन को, तो मैं अपने नितंब ढकूँगी।

वृद्धाएँ क्रोध में उसके नितंबों पर थप्पड़ श्रौर जूते मारती हुई घर तक ले गईं, और कहने लगीं 'देख लेना, यह बिगड़ जाएगी जरूर'। उन्होंने स्टार को एक सप्ताइ तक घर में बंद रक्खा। जब जर्मिनल को इस बात की ख़बर हुई तो वह स्टार को लिवाने को गया, सम्विन्घयों से क्तगड़ा हुआ श्रीर हमेशा को नाता टूट गया। स्टार आवारा लड़की नहीं है, परंतु उसको देखकर पहले कुछ आरचर्य-सा होता है। उसकी उपर्युक्त बातें उसके बिगड़ने का लच्या नहीं हैं, बल्कि उसके अच्छे स्वास्थ्य ग्रौर विनोदशीलता का स्वाभाविक परिणाम हैं। अब सूर्य की किरगों इम तक आप पहुँची। लो, अब यह अंतिम गोता है, धूप में शरीर सुखाने से पहले । स्टार के सारे बाल पानी में शराबोर हैं श्रीर उसका शिर एक चिकने, कच्चे फल जैसा प्रतीत होता है, अथवा मानो कोई केराहीन शिशु हो । किंतु वह मुक्तसे कहती है कि उसके पास छोटो सी एक कंघी है जिससे वह अपने और मेरे, दोनों के, बाल संवारेगी। जल से बाहर आकर, मेरी कमीज़ से पाँव पोंछकर हम दोनों मोजे पहनते हैं। इम अब धूप में खड़े होकर शरीर सुखाने लगते हैं। फिर इम इधर उधर की बार्ते करने लगते हैं-- 'जब बड़ा दिन आएगा तो मैं अपने नितंब ढकूँगी।' स्टार बैठना चाहती है। मैं उसके लिए अपनी कमीज श्रीर जाकट विछा देता हूँ । वह लेट-सी जाती है । रह-रहकर वह श्रपन िं हिला रही है जिससे मेरे ऊपर छींटें त्राते हैं। साथ ही वह हँस पड़ती है। मैं उसकी एक टाँग उठवाता हूँ ताकि मैं अपनी भावी पती की चिडी जाकट की जेब में से निकाल सकूँ। पत्र निकालने में उसकी श्रोंधा हो जाना पड़ता है श्रीर दूसरी श्रोर की जेब से एक पेंसिल गिर पड़ती है।

'एक बूड्वां का पत्र पढ़ने के लिए तुम एक कामरेड को कष्ट देते हो।' स्टार उलहना देती है।

'मेरी प्यारी, मैं उसको पहुँगा नहीं।'

में उसकी बग़ल में बैठ जाता हूँ। चारों तरफ़ देख-भालकर लिफ़ाफ़ की पीठ पर में कुछ वक्ष रेखाएँ खींचता हूँ। तत्पश्चात् एक सीधी रेखा और कुछ और रेखाएँ। में इस भू-प्रदेश का नक्शा बना रहा हूँ। एक छोटा-सा स्केच जिसमें ध्वजाएँ, नदी और विद्युत् परि-वर्तन केन्द्र जहाँ भारी विद्युत् धारा सनसना रही है। यहाँ-वहाँ में संख्याएँ लिखता जाता हूँ। सिरता का पार इकत्तीस गज़ है और वह लगभग चार फ़ीट गहरी है। यद्यपि प्रवाह तेज़ है तो भी पार करना आसान है। बाँए मोड़ पर खड़ा हुआ स्काउट चारों और तीन मील तक देख सकता है। स्टार ज़रा ऊपर उठती है—

'क्या तुम मेरा स्केच (रेखा-चित्र) बना रहे हो ?'

मेरे कन्वे पर हाथ रखकर वह मेरी मुजा के ऊपर से देखती है। 'यह तो नक्शा है। दिरया है श्रीर ध्वजाएँ।'

वह मेरे कन्धे पर हाथ मारकर कहती है कि मेरा शरीर खुरक हो गया है श्रौर यदि में श्रव कपड़े पहनना चाहूँ तो वह मुक्ते कपड़े दे दे। परन्त जिस बैठक से मैं स्केच बनाने बैठा था उससे मेरी नामि में पानी भर गया है। सूर्य की श्रोर मुख करके में ज़ोर से हिलता हूँ। स्टार हँसकर चिह्नाती है—

'सीटी! सीटी!'

वह मेरे पेट पर उँगली फेरती हुई नीचे ले जाती है श्रीर मेरी नामि दबा देती है। उसी चए एक इंजन सीटी देता है। मेरी तौंद मानो देश का खतरे का बटन है। जब मेरी नटखट सहचरी ने उँगली हरा ली तो इंजन भी चुप हो गया। वह उलक्सन में पड़कर, इस रहस्य को समक्सने के लिए चारों श्रोर दृष्टि दौड़ाती हैं। वह मेरी तौंद फिर दवाती है श्रोर फिर भूभाग के पूर्व से पश्चिम तक इंजन की सीटी बज उठती है। हँसी न रोक सकने के कारण हम दोनों ठहाका मारते हैं। में उससे कहता हूँ कि यह बात श्राश्चर्यजनक नहीं हैं। एक नग्न मनुष्य देश का रज्ञक है। इंजन श्रोर देश एक ही चीज़ के भाग हैं श्रोर इसके श्रातिरिक्त जब मैं छोटा था तो मुक्ते भाप के इंजन से सचमुच बड़ा प्रेम था।

'ना भाई, सो मेरी बात नहीं ?' उसने कहा, 'सुक्ते तो ट्रामवे से ग्रेम है। तुम नहीं जानते कि मुक्ते यह सोचकर कितना दुःख होता है कि ट्रामवे का स्टाफ़ सुधारक दल में है।

हम धूप में कपड़े पहनते हैं।

विश्वासघाती मज़दूरों के विरुद्ध पिकेटिंग करने के लिए उसकी आह बजे फ़ैक्टरी के फाटक पर पहुँच जाना है।

मुक्ते भी काम है। इस सेगोविया गेट से होकर वापस आते हैं। इस वार में जलपान के लिए टहर जाते हैं। कहवे और दूध का एक-एक प्याला पीते हैं और कुछ विस्कुट खाते हैं। भूखे रह जाने के कारण फिर दूसरी वार वही एक-एक प्याला और विस्कुटें। विल चुकाने के बाद मेरे पास कुल छः पेंस रह जाते हैं। अगर उस पत्र में जिसके लिए में लेख लिखा करता हूँ, कल मेरा लेख नहीं निकलेगा तो मेरे लिए बड़ी कठिनाई का सामना होगा। अगर लेख निकला तो इसका यह अर्थ होगा कि हड़ताल पूरी नहीं हुई है और यह कि कम्पोज़िटर अब भी काम कर रहे हैं। यह उससे भी बुरी बात होगी। अञ्छा, वस! मुक्ते इस विषय पर सोचना नहीं चाहिये। स्टार को बहुत जल्दी है। अब में अकेला रह जाता हूँ तो एक खिड़की के पास बैठकर अपनी प्रेयसी

का पत्र निकालता हूँ। मैं मज़दूरों के अन्दर जाने और बाहर आने जी त्रावाजें सुनता हूँ । मैं उनकी बातें सुनता हूँ । एक मज़दूर के हाथ में घोषणा-पत्र है. वह उसको ज़ोर से पढता. बहस करता और उसको ऊँचा उठाकर हिलाता है। लोगों का ध्यान हडताल की खोर खाकप्र हो रहा है। एक शोकर आकर कहता है कि वह अपनी मोटरकार पर ताला लगाने जा रहा है श्रीर यह कि 'केन्द्र' में सिंडीकेटवाले खब काम कर रहे हैं। अब गली में चीखें सुन पड़ती हैं और लोग पीछे महकर भागे जा रहे हैं। हल्ला होता है। एक नानवाई ने दकान खोलने का दुस्साइस किया है। हड़तालियों की एक टोली यहाँ आ पहुँची । उन्होंने दुकान की खिड़की पर पत्थर फेंके । वे धक्के दे रहे हैं. ठोकरें मार रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं उस नानबाई को। बार का मैनेजर कह रहा है-कपाट बन्द कर दो श्रीर केवल एक दरवाजा श्रधखुला रहने दो। इस वक्त पत्र पढ़ना कठिन है, किन्तु मैं एक बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ श्रीर तिरछी लिखावट, कोमल शब्दों तथा वेदनापर्ण भावों से अपने हृदय को सांत्वना देता हूँ। चँकि कल हम लोगों की भेंट नहीं हुई थी, पत्र पर जहाँ नहाँ आँसुओं के घब्वे भी हैं। काग़ज़ के दो तखते हैं। वह मुक्ते बताती है कि वह मेरे ही 'विचारों' की है श्रीर यह कि उसके विवाह के कपड़ों के श्रान्तिम भाग पर जो श्रव तैयार किया जा रहा है, लगभग ५००) खर्च होंगे श्रीर उसमें जो सामान लगेगा श्रीर काम होगा उससे कितने ही ग़रीबों का पेट भरेगा-मसलन दर्जियों. कशीदा काढनेवालों इत्यादि का। 'मेरा खयाल है कि इस बात से तुम्हें खशी होगी।' 'श्राज रात को मुक्ते फ्रोन पर बलाना । यदि श्रापकी इच्छा हो तो रायलटी सिनेमा चलियेगा । पिताजी ग़ड़बड़ की आशांका से मुम्ते वहाँ जाने देना नहीं चाहते, परन्तु कार द्वारा वहाँ पहुँचने में कितनी देर लगेगी। श्रीर श्राप फ़ीन पर कह दें कि वायुमंडल शांत है। यदि कुछ गड़बड़ भी हो जाए, सम्भव

है वे लोग सिनेमा में घुसते ही प्रकाश बुक्ता देंगे, आप अँधेरे में अपनी जगह वैठकर पढने का ढोंग रच देना जिससे बदमाश आपको पहचान न सकें।' करुणा तथा चिंता से पूर्ण 'दो पृष्ठ।' मैं सुनती हूँ कि आप क्रान्ति करने जा रहे हैं। मुक्ते डर है कि कहीं श्राप मुक्ते कम प्रेम न करने लगें। यह तो मैं पहले ही से जानती हूँ कि आपके हृदय में पहला स्थान कांति का है, दूसरा मेरा। यह कहने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती कि मेरे विचार और आपके विचार एक ही हैं श्रीर यह बात यहाँ भी सब लोग जान गये हैं । पिछले दिन पापा ने मुक्तसे हँसी में यह बात कही थी; किन्तु मैं जानती हूँ कि उनका भाव गम्भीर था श्रीर मेरे प्रिय ल्यूकस, तुम्हें इसका विश्वास ही नहीं होता ! उसकी उद्धिम आँखें, धड़कती हुई छाती, ब्राँसू पोंछने के लिए हाथ से कलम रख देना,-उसका यह करुण-चित्र मेरी आँखों में फिर रहा है। श्रीर मेरे समीप रहने की उसकी उत्कट श्राकांचा मेरे हृदय को मसोसे डालती हैं। मैं तन्मय होकर उसका पत्र पढ़ रहा हूँ। काफी की मशीन की सीटी मुक्ते चौंका देती है। मैं स्वभावतः अपनी नाभि के ऊपर से पेटी जरा ऊँची कर देता हूँ - ऋौर लो वह सीटी बन्द हो गई।

में पत्र समाप्त कर देता हूँ। गली में उद्देग बढ़ता जा रहा है।
एक गोली भी छूटती है। मेरे सर में खून चक्कर खाने लगता है।
बाहर जो शान्ति छौर उज्ञास है वह रिववार की मामूली सिवच्छेद
शान्ति छौर सजीवता है। परन्तु गोली तो लाल रिववार की परिचायक
है! छौर यह पत्र! यह छाफ़ीम के सत का इंजेक्शन जो में नेत्रों
द्वारा खुद लगा रहा हूँ! बुदर्बा प्रेम! मैं लिफ़ाक़े को तोड़-मड़ोर गोली
बाँधकर, फेंक देता हूँ। एक व्यक्ति उगालदान पर थूकने का बहाना
करके इस गेंद को उठाकर छपनी जेब में रख लेता है। इसके
बाद मुक्ते होश-सा छाता है। मुक्ते पत्र पढ़ने से नशा हो गया

था। मुक्ते यह खबर ही न थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब होश आया तो मुक्ते अत्यन्त चोभ और वास्तविक भय के साथ याद आया कि मैंने...

## दूसरा इतवार विद्रोह फैलता है

निंदा का वोट-फिर भी अभिमुख

फुलबूट की पट्टी में मैं अपना रिवालवर रखता हूँ। उसके बाहर निकले हुए हैन्डल में एक डोरा बँघा हुआ है जिसको में पेटी में बाँघ लेता हूँ। पतलून की दाहिनी जेब में एक काफ़ी बड़ा छेद बना रखा है, डोरा खींचते ही जिसके द्वारा रिवालवर हाथ में आ जाता है। खतरे के वक्त मैं डोरे को भी बूट की पेटी में डाल देता हूँ। पुलिस तलाशी लेती हैं परंतु उसको रिवालवर नहीं मिलता। यह एक पुराना चकमा है। कई और भी हैं। किन्तु चूँकि यह कभी विफल नहीं हुआ है, मैं इसी को तरजीह देता हूँ।

कामरेडों को हिदायत की गई थी कि वे निःशस्त्र रूप से सड़कों-गलियों में न घूमें । शस्त्र ज़रूर रक्खें, किन्तु मम्मड़ में घवड़ाकर उनका अप्रंघाष्ट्रंघ प्रयोग भी न करें। यह बड़ी दूरदर्शिता की बात थी। आज

इस बिना हथियार के सड़कों पर नहीं जा-न्या सकते, क्योंकि बहुत-से उच्छङ्खल आवारागर्द भी हमारे पास भीड़ लगाए हुए हैं। सुक्ते खूब याद है कि जब मैं बेकार था श्रीर दिन-रात यूँही गलियों में मारा-मारा फिरता था तो न तो सुके इस बात का ध्यान रहता था और न कोई परवा होती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुक्ते ऐसा प्रतीत होता था कि में कोई विभिन्न प्रकार का श्रादमी हूँ जिसका सारा संसार विरोधी है। यह मेरा वड़ा बरा जमाना था! किंत्र रिववार का दिन सबसे खराब हुआ करता था। सभी आदमी खाना खाते हुए देख पड़ते थे और पेट भर कर पार्कों में हवा खाने जाते थे त्रीर मैं मूख का मारा सारे शहर में चकर लगाता फिरता था, किन्तु मेरे नसीब का न किसी मेज पर खाना था श्रीर न कोई कुर्धी ही जहाँ मैं जरा देर बैठकर दम ले सकता। मकानात मेरे मार्ग में बाधा मात्र थे श्रीर सूर्य मेरे मुख को मुलसाए देता था। बिलकुल नारकीय समय ! एक दफ्ता जब मैं बिलकुल बेजान-सा हो गया तो मैंने इस प्रकार बनकर चलने का प्रयत किया मानो मैं किसी काम से जा रहा था, परंतु लोग फ़ौरन ताड़ गये कि मैं बेकार घ्म रहा था। जब मुक्ते कोई आदमी अकेला नज़र आता था तो मेरा हृदय द्वेष से जलने-सा लगता था। जिस बात से मेरे दिल पर सबसे ज्यादा चोट लगती थी वह यह थी कि बुदर्वा लोग मुक्ते फटेहाल श्रीर भला देखकर अपने पुख से अधिक खुली होते थे। फिर मैं कहीं बेंच पर बैठकर किसी पर हमला करने या कहीं डाका डालने की तरकीब सोचा करता। वह श्रादमी, जिसको दुनिया में श्राकर श्रागे-पीछे बाँधने के दो चिथड़ों के सिवाय कुछ मिला ही न हो, मज़दूरी करने, डाका डालने या भीख माँगने के ब्रातिरिक्त कर ही क्या सकता है ? मुक्ते काम कहीं मिलता नहीं या, श्रीर मुक्ते भीख माँगना श्राता नहीं था। फिर यदि मैं इस दुर्दशा में हर दो-चार घंटे बाद किसी नई जगह डाका डालने की तरकीव सोचा करता था तो इसमें किसी को क्या श्राश्चर्य

हो सकता है ? परंतु यह सब कोरी कल्पना ही होती, मैं करता-घरता कुछ भी न था। श्रावारा लोगों के कोई नियत विचार नहीं हुआ। करते श्रीर एक निहत्था इड़ताली का हाल शहर में ऐसा ही होता है जैसा कि किसी श्रावारागर्द का, किंतु हम इस मुसीबत से बचे रहे। हम परिषद्के लोग, श्राकाश की श्रांतें निकाल लाने की हिम्मत रखते हैं—यह देखने के लिए श्राया कि वहाँ फ़रिश्ते हैं या सुगन्धित धूप के बम, श्रीर यह कि क्या सचमुच भविष्य की पताका शिशु ईसा की मैली गुदड़ी ही की बनाई जायगी !

इमने संघों की सभा में सामर पर निन्दा का वोट पास किया है। मैंने प्रस्ताव पेश किया था और यह कामरेड की सबसे पहली बड़ी भूल थी। अगर वह खुद को सँभालेगा नहीं, तो वह इमारा स्नेह-भाजन नहीं रहेगा। क्या मैं उससे अब भी फ़ुद्ध हूँ ? तो मुफ्ते इसका ज्ञान नहीं, परन्त इतना स्पष्ट था कि यदि मैं वह प्रस्ताव न उठाता तो कोई न कोई दूसरा ऐसा अवश्य करता। उसके अपराध के परिणाम स्वरूप हमारी कल की 'सेवोटेज' (कल-कारखानों के श्रीजार श्रादि विगाड़ने) की योजना का कुछ न कुछ ऋंश ज़रूर विफल रहेगा। कैसी भारी भयङ्कर भूल ! त्राज्ञानुसार उसने भूभाग का रेखा-चित्र बनाया श्रीर उसको भोजनालय के फ़र्श पर फेंक दिया । जहाँ से उसको, मालूम तो यही होता है, किसी पुलिस वाले ने उठा लिया। श्रीर श्रव उसका कोई इलाज भी तो नहीं ! कभी कभी जरा-सी एक बात से, दम-भर में सारा बना-बनाया खेल बिगड़ जाता है ! उस विद्युत्-परिवर्तन् यंत्र पर ज़रूर पहरा लगा दिया जायगा। यही नहीं, मुसीबत तो यह है कि पुलिस यह अनुमान अवश्य कर लेगी कि इम केवल एक ट्रांसकार्मर ( विद्युत् परिवर्तन यंत्र ) ही को नहीं बिगाड़ेंगे, बल्कि उन सबको जो नगर को प्रकाशित किया करते हैं और वे ग़ालिबन अब सभी पर पहरे बैठा देंगे । इससे अधिक निन्दनीय बात और हो ही क्या सकती थी ?

संभव है इस संबंध में किसी कामरेड को श्रपने प्राण तक गँवाने पड़ जाएँ, श्रौर सारी श्राफ़त तो यह हुई कि सारी योजना ही का सत्यानाश हो गया। सामर ने सचमुच बड़ी मूर्खता की। शायद हम लोगों को उस पुलिसवाले का पता लग जाय श्रौर हम किसी तरह उसको वह स्केच थाने में ले जाने से रोक दें। इसमें हम कोई कसर उठा न रखेंगे। सामर ने उसका हुलिया बताया है श्रौर तीन कामरेड उसकी खोज में मेजे गये है, किन्तु मुक्ते भय है कि वह उनके हाथ न श्राएगा। सामर इस खोज को निरर्थक सममता है। श्रौर वह मुक्तसे श्रौर वे रोजगार कमेटी से प्लाज़ा मेयर की एक मधुशाला में दस बजे प्रस्तिन का वायदा करके खिसक गया। बेकार लोग साढ़े दस बजे उस तरफ पहुँचेंगे। देखें वहाँ क्या गुल खिलता है।

श्रमी तक तो इड़ताल ख़ूब ज़ोरों पर है। समाजवादी भी इमारे साथ हैं। सारे शहर का रंग एक नज़र से मालूम हो जाता है। श्राज रात को इड़ताल श्राम हो जायगी। कल रात हमारी सिंडीकेटों की श्रोर से एक डेपूटेशन वैधानिक सुधारकों की सेवा में उपस्थित हुश्रा था, परन्तु उन लोगों ने मिलने से इनकार कर दिया। श्राज उन लोगों ने दो घोषणा-पत्र निकाले हैं जो पुलिस द्वारा वितरण किये जा रहे हैं। उनमें मज़दूरों को यह सलाह दी गई है कि वह ग़ैरजिम्मेदार सलाह-कारों की बातों पर कान न दें जो उनको बरबाद करने पर तुले हुए हैं। किन्तु ये लोग ऐसे गदहे हैं कि पुलिस द्वारा पर्चे बँटवाने को सहमत हो गये। पुलिस के हाथों में इस प्रकार के पर्चे का खुला श्रर्थ है—गद्दारी श्रोर मकारी। उनके इस काम पर उन्हों की सिंडीकेटों के सदस्य स्वयं 'छी-छी' कर रहे हैं श्रोर उसका नतीजा भी कुछ नहीं हुश्रा। सारी टैक्सियाँ बन्द हैं। नगर के 'केन्द्र' में किसी दुकानदार को दुकान खोलने का साहस नहीं है। सार्वजनिक कार्य-विभाग (पब्लिक वक्से डिपार्टमेंट) म्यूनिसिपल सर्विस सिंदत, बिलकुला

बन्द हैं। वेटर ग़ायब हैं। पल्लेदार, मकान सजानेवाले, धातु शोधक, ग्राराकश, बढ़ई, पहले की तरह, सब के सब घर वैठे हैं। मालिक तक काम पर त्रानेवाले नौकरों को निकम्मे गुलामों की तरह आत्माहीन समक रहे हैं। सड़कों पर शान्ति का राज्य है। चहल-पहल बहुत कम है। किसी-किसी लाइन पर ट्रामें चल रही हैं। उनमें सिर्फ सिविल गार्ड श्रा जा रहे हैं, क्योंकि जनता में उनपर चढ़ने का साइस नहीं है। इम अपने तीन सहयोगियों की मृत्यु पर सारे शहर को मातम मनाने के लिए मजबूर कर देंगे। आगे के लिए हमें इनको पाठ पढ़ाना होगा । श्रव में पुत्रस्टा डेल सोल में श्रा पहुँचा । बाई तरफ़ के कोने में, बेरोज़गार राजमज़दूर, रोज़मर्रा की तरह, आज भी धूप खा रहे हैं। सड़कों पर बूर्जाजी बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। मज़दूरों की संख्या बहुत बड़ी है। उनकी चाल ढाल में सन्देह श्रीर मनोरञ्जन का जो मिश्रण देख पड़ता है, वह उनके हड़ताली होने का परिचायक है। गलियों पर अप्रभी तक किसी का अधिकार नहीं हुआ है। देखें किस की विजय होती है। सिविल गार्ड, सार्वजनिक रचादल तथा अभिघात पुलिस के आदमी सार्वजनिक इमारतों के दरवाज़ों में लुके-छिपे मौजूद हैं, श्रीर श्रपने मामूली स्थानों में भी वे दरवाज़े आधे बन्द किए हुए हैं। यह-विभाग में भी आज काले नकाव दिखाई देते हैं, ठोड़ी के तस्मे चढ़े हुए हैं, उक्काब-जैसी तेज़ आँखें हर एक दिशा में घूर रही हैं। यद्यपि मैड्रिड के बाहर किसी प्रकार के दंगे होने का कोई कारण श्रयवा लक्षण नज़र नहीं आ रहा है, तो भी टेलीफोन बराबर बज रहा है, टिकाटिक तार जा रहे हैं। इमारी मांडिं कि संस्था ने भी उसी तरह पत्परता दिखाई है। समाचार-पत्रों के बन्द होते हुए भी हमें यह सूचना मिल गई है कि दोनों कैस्टाइलों में स्थानीय संघ इस विषय पर मंत्रणा करने के लिए समाएँ कर रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। खेद इसी बात का है वहाँ उत्तेजना

की सामग्री नहीं के बराबर है। परन्तु बेकार मज़दूर इस कमी को शीव ही पूरा कर डालेंगे।

श्रावाज़ें, गड़बड़। यह पुश्रारटा डेल सोल समुद्र की खाड़ी का नाई है, जहाँ सदैव उत्तेजना बनी ही रहती है। मैंने कुछ समय यह देखा है कि पुलिस ने यहाँ की खुली जगह खाली करवा दी है, श्रीर सारे नाके घेर लिये हैं: मगर कुछ ही देर बाद मानो खरंजा तोड़ कर भूगर्भ से बहत-से आदमी निकलकर शोर मचाते. हाथ-पैर फेंकते दीख पडते हैं। सहसा गोली चलती है। बिजली के खम्भों के ऊपर, नगर के नाकों पर विद्रोही देख पडते हैं। जो पुश्चरटा डेल सोल में होता है, वही सारे स्पेन में हुआ करता है। हमारी कार्य-प्रणाली की यही तो विशेषता है कि सरकार की यह पता ही नहीं चलता कि शत्र कहाँ है। यह पद्धति इमारी निकाली हुई नहीं है, यह इमारे जातीय स्वभाव का प्रसाद है। लोग कहते हैं कि बादशाहत का इसी ने अन्त किया था। एक चर्पा ऐसा आता है कि सारा वायुमंडल उत्तेजनामय हो उठता है श्रीर उस हवा में साँस लेने मात्र से मन्ष्य उत्तेजित हो जाता है। उम्मीद श्रीर तैयारी से बिलकुल सम्बन्ध न रखनेवाली श्रसाधारण घटनाएँ पलक मारते घटित हो जाया करती हैं। इस लोगों ने आम इडताल का निश्चय किया है। हड़ताल को परिपूर्ण बनाकर निःसन्देह इस पूरी तरह सन्तुष्ट हो जाएँगे। परन्तु जब हम गली में जाकर सिविलगाडों का मख देखते हैं तो सहसा उनको मार डालने को उतावले हो उठते हैं। हमारी संस्था आगे बढ़ने में सदेव हमें सहायता और प्रोत्साहन देती है। एक कहता है, 'बस, इतनी ही दूर,' तो हज़ार आवाज़ें कहती हैं-'नहीं, श्रागे।' इन हजार श्रावाज़ों में मज़द्र, स्त्रियाँ, सफेदपोश श्रीर भिखमंगे सभी तरह के मनुष्य होते हैं। हम आगे बढते हैं और शीघ ही हमें मालूम हो जाता है कि संघ की योजना का अतिक्रमण हो गया है। हम जरा रुककर निर्णय करते हैं- 'बस, यहाँ तक।' परन्त वाय

श्रीर खरंजे के पत्थर, प्रकाश श्रीर इमारतें इमको पुकार कर कहती हैं-- 'इससे आगे ।' इस स्थानीय संघ से विचार-विमर्श करते हैं । वहाँ से इस्ताच्चर श्रीर मुहर सहित श्राज्ञा मिलती है-'श्रीर श्रागे।' हम श्रव मांडलिक संस्था के सामने मामला रखते हैं तो वहाँ से भी यही श्रावाज त्राती है-'ग्रागे।' तत्पश्चात् राष्ट्रीय ( नेशनल ) कमेटी श्रौर प्रायद्वीप केन्द्रीय (पेनिनसुलर सेंट्रल) तक यह बात पहुँचती है। सब यही उत्तर देते हैं। प्रायः शब्दों में नहीं, केवल एक संकेत के रूप में--उस चिह्न में जो स्त्राज स्त्रीर स्त्रागामी कल का प्रतीक है। सनातन, श्रव्य संकेत-- 'सदैव श्रागे ही !' श्राज का श्रारम्भ-स्थान मैड्रिड में है। वहीं कभी वारसीलोना या सैविली में होता है। जब हम राजसत्ता की रज्ञा-पद्धति को बग़ौर किसी अनुशासन, या विशेष संगठन के पोला करने का कार्य करते हैं तो हमारी सारी संस्था बग़ैर किसी कान्फ्रेंस या फोन पर बातचीत किये ही हमारी पीठ पर रहती है। इम यह नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं। कामरेड प्रांग्रेसो, एस्पार्टको श्रीर जिमनल ! उस रिववार की रात को उन्होंने इमारी सिंडीकेटें बन्द कर दीं थीं, इमारे विरुद्ध अपनी सारी शक्तियाँ लगा दी थीं, फिर भी इमने आम इड़ताल का निर्ण्य कर ही डाला और जैसा कि सामर ने मुक्ते बतलाया है, रात की गुप्त-सभा में चारों श्रोर हिदायतें भेजने का प्रवन्ध भी किया गया था। यों तो इम ग्राइतालीस घएटे से ग्राधिक की इड़ताल नहीं करते, किन्तु उन्होंने अब तो हमें सब कुछ गुप्त रखने को बाध्य कर दिया है, उन्होंने ऋँधेरे में ढकेलकर हमें आगे बढ़ाया है, श्रीर अब हमें भी देखना है कि श्रागे क्या-क्या होता है! राष्ट्रीय कमेटी ने अपना आदेश दे दिया है, अब आजाओं या तारों की कोई श्रावश्यकता नहीं है। वही श्रादेश वायु में है, 'श्रागे।' श्रब हम उसको जान गये। 'श्रागे।' 'सदैव श्रीर श्रागे।' शहीद भाइयो, शांति की नींद सोश्रो ! जहाँ तुम चाहोगे वहीं हम जायँगे । आकाश सुनील

है ; बूढ़े भिखमंगे गिरजाघरों के दरवाजों पर खड़े प्रतीचा कर रहे हैं श्रीर बारूद की गन्ध से वातावरण भयावह हो रहा है।

सभा के नियुक्त स्थान पर पहुँचने के लिए मुक्ते पुत्ररटा डेल सोल में होकर जाना चाहिये, परन्तु इन तैयारियों को देखकर जो पूर्वचिन्ता के नाते की गई हैं, मैं लौट पड़ता हूँ श्रीर छोटी-छोटी बग़ली गलियों की भूल-भूलइयों में घुस पड़ता हूँ। मैं ड्यूटी पर हूँ ऋौर मेरा यह कर्तव्य है कि इन भद्रगण को मुक्ते जेल ले जाने के हर्ष से वंचित रखँ। दो पत्र-विकेता 'लीफलेट' नाम के पर्चे के आज के संस्करण को ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर बेच रहे हैं। श्राज सोमवार है श्रीर इस बुज़र्वा तथा अर्ड सरकारी पर्चे के अतिरिक्त कोई समाचार पत्र निकला नहीं है। इन छोटी-छोटी गलियों में भी इड़ताल का रंग स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। इन छोटे दुकानदारों ने भी या तो दुकानें खोली ही नहीं है, या किसी-किसी ने अगर खोली भी हैं तो दरवाज़ें भेड़ लिये हैं। एकान्त और निश्चलता विषाद उत्पन्न करते हैं। आज लाल रविवार है, सचा लाल रविवार ! उन लाल रविवारों के समान नहीं जो केवल मेरे ही लिए थे. जब मैं बेकार था श्रीर मेरा शरीर श्रीर मस्तिष्क दोनों शिथिल थे, श्रीर न उन बुज़्वा रिववारों की तरह जब कि बुज़र्रा लोग इसलिए विश्राम नहीं करते कि उन्होंने कोई श्रम का काम ही कब किया है और हम लोग इस लिए मज़द्री से विश्राम लिया करते थे कि इमारे हृदयों में संघर्ष की आग हमें बरावर जलाती रहती थी। श्रीर न उन व्यक्तियों के रविवारों जैसा, जो भूख से व्याकल होकर काले पड़ गये हों और न धनवानों के उन रविवारों जैसा जब कि वे बढ़िया कपड़े पहनते हैं और गिज़ों से घरिटयाँ बजती रहती हैं, वरन् वास्तविक लोहित रविवारों, हमारे विशिष्ट रविवारों के समान। ऐसे रविवार जिनमें न कोई टैक्टी है श्रीर न कोई ट्राम श्रीर न कोई बुद्वा लोग ही कहीं सड़कों पर चहल-क़दमी करते नज़र आते हैं ! वे

रविवार जिनमें खाली सड़कें श्रीर विमल वायु सुखद हैं श्रीर हम िषविलगाडों को गोलियाँ मारकर विजय करने जा रहे हैं श्रीर क्लांत तथा उनीदे पुलिसवालों के चमकीले टोप उनके सिरों से गोली मारकर उतार फेंकना चाहते हैं। अब मैं आजामेयर में आ गया। स्तम्भोवाले बड़े शानदार प्रवेशद्वार, सतरहवीं श्रीर श्रठारहवीं शताब्दियों के मकानात । चतुर्थ फ़िलिप के शासन-काल के । इतिहास से स्रोत-प्रोत । नगर के प्राचीन प्रत्थागार । कागुज़ों की फ़ाइलें ख्रीर घंटों की घन-घन । वृत्त-कितने ही बौने ऋौर कितने ही पूरे देव। पुनः चतुर्थ फ़िलिफ का जमाना। इमारे लिए इतिहास और कला दोनों निरर्थक हैं। न तो हमें महाराजों का इतिहास चाहिये श्रीर न उनके दरबारों की शृंगा-रात्मक कला ! दूर, इन सब को दूर करो ! सबको स्वाहा ! वह देखो, कपाट मुक्त दीवारों पर वे कौन हैं ? उनके पैर श्राकाश में हैं । इनमें से कुछ को हमें घूल-धूसरित करना होगा ताकि उनकी जगह हम भी अपनी प्रतिभा और अपनी शान की कोई चीज़ दिखा सकें ! इतिहास को मिटा दो ! यह स्कायर बहुत सुन्दर कहलाता है। यह श्रास्ट्रियन राजवंश के काल का परिचायक है। लेकिन हमारे लिए इसमें कोई भी त्राकर्षण नहीं है। हम अपने प्रयतों में, अपने ही लिए जीते हैं श्रीर इम भूत के लिए नहीं बल्कि श्रापने विचारों श्रीर भविष्य के लिए युद्ध करते हैं!

एक कोने में, दहलीज़ के नीचे से एक संकड़ा पत्थर का ज़ीना-वाला रास्ता है। उसके बाद गोल पत्थरों के पर्शवाली छोटी-सी खुली जगह है। एक प्रकार के छज़्जे से लगा हुन्ना एक शीशे का दरवाज़ा है जिस पर लाल पर्दा पड़ा है। वे-रोज़गार कमेटी, विभिन्न संगठनों का संघ तथा सामर यहाँ मिलेंगे। ठीक दस का समय है। मैं संघ का प्रतिनिधि हूँ श्रीर सबसे पहले यहाँ श्रा पहुँचा हूँ। वैठने से पहले मैं चारों श्रोर दिश्वात करके देखना चाहता हूँ कि संकट के समय यहाँ से भागने का मार्ग कौन-सा है। वे लोग मुक्ते शराब देते हैं।
मैं सबसे ग्रॅंबरे कोने में जा कर बैठता हूँ। तत्पश्चात् मुरिल्लो ग्राता है। वह
साम्यवादी है। शहद के छत्ते के सामन उसके मित्तिष्क में इज़ारों कल्ल
हैं जिनमें से प्रत्येक में, उसके कहने के श्रनुसार, एक संकटावस्था
ग्रापने हल के सहित मौजूद है। वह कुछ-कुछ बूड़वां जैसे कपड़े पहनता
है परन्तु श्रपनी खाकी जसीं को कभी नहीं उतारता, चाहे कितनी ही
गर्मी क्यों न पड़ती हो। वह पीला श्रीर पतला-दुबला है श्रीर सदा इस
प्रकार बात करता है मानो कुछ-कुछ सो रहा है। वह सेलखरी के
समान है। वह मेरे समीप श्राकर मेज के दूसरी श्रीर खड़ा हो जाता है।

यद्यपि समाजवादी उसको संयमित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह कहता है, 'इडताल काफ़ी ज़ोर पर है।'

'श्रीर तुम लोग ?' मैं प्रश्न करता हूँ।

'हमारी स्थिति यह है कि वग़ैर ज़्यादा जल्दी किये हुए जनता को अग्रग्रगामी बनाने में सहायता की जाय।'

'लेकिन आप लोगों ने किया क्या है ?'

वह कुछ हिचिकिचाने के बाद जेव से एक छपा हुन्ना सर्कुलर 'निकालता है।

'यह तृतीय ऋग्तर्राष्ट्रीय का पत्र है जिससे हमारी स्थित स्पष्ट हो जाती है।'

'यह है क्या ?'

'जनता को श्राप्रगामी बनाने में सहायता देना।'

में घड़ी की ग्रोर देखता हूँ। मुरिल्लो हठपूर्वक बैठ जाता है।

'हम को एक क़दम के बाद दूसरा क़दम बढ़ाना चाहिये।'

गली में मनुष्यों की आवाज़ें और खरक्के पर घोड़ों की टापों का शब्द सुन पड़ता है। सुरिक्षो थोड़ी देर सुनता रहता है। वह फिर कहने लग जाता है: 'इसमें कोई संदेह ही नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय का यह पत्र मंडल कमेटी की राय का समर्थन करता है। सर्वसाधारण में अग्रगामिता आती जा रही है। क्या तुम्हारे साथ चलने के लिए इम अपनी चाल त्याग दें ? इस प्रश्न का निर्ण्य कार्यकारिणी समिति करेगी। क्या हम इसके लिए दौड़ने लगेंगे ? यह पत्र मेरे मत की पृष्टि करता है।'

'मेरी राय में वे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, मुरिल्लो ।'

मुरिल्लो श्रपने पत्र पर श्राँखें गड़ाये वार्ते किये जाता है। यदा-कदा मैं बाधा दे देता हूँ—'मुक्ते श्राशा है कि वे तुम्हारी बात को श्रस्वीकार कर देंगे।'

परन्तु चूँकि वह कभी दूसरे की बात पर ध्यान ही नहीं दिया करता है, वह अपनी ही कहे जाता है। श्रंत में, जब मैंने खयाल किया कि वह मेरे बात काटने को भूल चुका है तो उसने पूछा:

'वे मेरी बात क्यों नहीं मानेंगे ?'

'क्योंकि इससे मज़दूरों के दो दल हो जायेंगे।'

हम बड़ी ऋधीरता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमेटी के सदस्यों के ऋषाने में बहुत विलम्ब हो गया है। ऋषेर सामर १ क्या उसको कुछ हो गया है १

मैंने मुरिल्लो के मामने एक समस्या रखी।

'यह तो बता श्रो कि तुम साम्यवादी हल—राजसत्तात्मक पूँजीवाद-को बूज़ी बुद्धिवाद के श्रांशिक रूप में स्पेन की जनता से श्रम्बीकृत कराने के लिए क्या तरकीय करोगे है तुम्हारे संबंध में मुक्ते भारी उत्तरदायित्व का श्रनुभव होगा।'

मुरिक्को चुप रहा। अंत में वह बोला :

'तुम्हारी स्थिति क्या है ?'

'अञ्च्छा । फ़िलहाल बेकारों में उत्तेजना फैलाना । यदि तुम इससे

श्रिधिक व्यापक उत्तर चाहते हो तो सुनो। मेरा मार्क्सवादी वातावरण में लालन-पालन दुश्रा है, किंतु मुक्ते मार्क्ट ने अपने श्राप से भी अधिक मार्क्सवादी बना दिया है। मेरा यह अभिप्राय है कि मार्क्स की प्रेरणा-शक्ति ने ढकेल कर मुक्ते मार्क्स से भी परे पहुँचा दिया है। मैं न तो श्रात्मा की श्रीर न बुद्धि की सहज कर्मशीलता में विश्वास रखता हूँ--यह केवल एक बुज़र्वा भावना मात्र है-मैं केवल ठोस यथार्थ-कार्य में विश्वास करता हूँ। इमारे संघर्ष में बुद्धि का काम केवल इतना है कि वह कार्यों का ठीक निरूपण करे और उनमें भविष्य के लिए उचित संबंध स्थापित कर दे। किसी पार्टी के सिद्धान्तों के आधार पर उनकी व्याख्या कदापि न होनी चाहिये और भूतकाल के श्रनुभव से उसको संबद्ध करना तो सर्वथा अवांछनीय ही है। हमें क्रान्ति करने दो ! हम करके छोड़ेंगे ! वही आज हमें बतलाएगी कि हमें कल क्या करना होगा। हम सब मिलकर विजय प्राप्त करेंगे। ऋौर विजय भी सभी की होशी। बस इतना ही पर्याप्त है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी योजना की अपेचा यह ऊछ अधिक अस्पष्ट और देर से समम में आनेवाली बात है, किंतु यदि जनता तम्हारे कार्यक्रम को स्वीकार कर ले तो मैं भी उसको सहर्ष इसलिए स्वीकार कर लूँगा कि मुक्ते इस बात का पूर्ण विश्वास है कि यह हमारी क्रान्ति योजना की श्रोर बढने का एक क़दम होगा। परंत जनता उसको श्रस्वीकार करेगी श्रीर एक श्रधिक चिकनी सडक को उस पर तरजीह देगी। उनकी यह तरजीह भी एक शक्ति और कारण है जिसको मैं बहुत अञ्छी तरह सममता हैं। क्योंकि मैं भी अपने आप को उसी जनता में से एक सममता हूँ मेरी अनुभूति भी विलक्कल उन्हीं जैसी है, मेरे मित्र मुरिल्लो ! मेरी बुद्धि अल्पमत की ओर मुक्ते कभी ले ही नहीं जाती। मैं स्वतः प्रवर्तित कार्य का समर्थक हूँ श्रीर परिणाम-स्वरूप श्रपनी व्यक्तिगत भावनाएँ रखते हुए भी में उसी को श्रंगीकार करता हूँ । समके मेरी स्थित ?'

श्रीर सब लोग श्रा चुके थे जब कि कुछ मिनट विचार करने के पश्चात् मुरिल्लो ने मुक्तसे कहा:

'तुम भी एक बूडवों अराजकतावादो और अवस्रवादी हो !'

मैं खिलखिलाकर हँस पड़ा। यह सरासर मेरा अपमान था परंतु मुरिल्लो बिना सोचे-सममें निर्णय देने का अभ्यस्त है और अविचारपूर्ण निर्णय भी सीधे और स्वर-प्रवर्तित कार्य का सगा भाई ही है और मेरे लिए मज़ेदार भी है। सामर यह समाचार लेकर आया कि:

'उन्होंने काट्रो केमिनॉस में मशीनगर्ने निकाल ली हैं।' 'किसने ? इमने !' मैंने पूछा। 'तुम्हारे पास मशीनगर्ने हैं !'

इड़ताली समिति के सदस्य एक रहस्यपूर्ण मुसकान मुसकरा दिये लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। उनमें से एक ने मुरिक्वो से पूछा:

'तुम्हारे दल के कितने लोग मैड्रिड में हैं ?'

'लगभग तीन सी, परन्तु आगामी कांग्रेस से आलग हो रहे हैं क्योंकि हम सममते हैं कि कार्यकारिणी समिति वाम पद्म की ओर जा रही है।'

'परन्तु तुम लोग शासन-शक्ति हाथ में लेने के लिए निर्वल श्रल्य-संख्यक हो ; है न ठीक ?' सामर ने कहा।

मुरिल्लो ने फिर वही पत्र निकाल लिया श्रौर सर्वसाधाण की श्रम्रगामिता के सम्बन्ध में बकवास करने लग गया। किप्रिश्रानो गोमेज नामी एक राज ने ज़ोर से हाथ फिराकर कहा:

'वस, भाइयो! अब इन मूखताओं को रहने दो। यहाँ तो अब काम करना है।'

इम इस प्रश्न पर कि हमें फ़ौरन क्या करना है बहस करने लगे। पुलिस रिज़र्व स्टेशन से वह स्थान दूर था। इमारे 'कार्य' करने के अब दो स्थान निश्चित हुए। सामग्री की एक दुकान जिसके सहायक कार्यकर्ता 'ग्रहार' थे श्रीर उसके सामने के छोटे से स्कायर में स्थित एक बड़ी हथियारों की दूकान । हड़तालियों में से प्रायः सभी को शस्त्रों की श्रावश्यकता थी।

'उनकी संख्या कितनी है ?'

'जो लोग प्रतीचा में वहाँ मौजूद हैं उनकी संख्या पन्द्रह सौ के करीब होगी। उनमें कुछ साम्यवादी भी हैं श्रीर कुछ समाजवादी हड़ताली भी।'

मुरिल्लो ने आग्रह किया कि साम्यवादी सहयोग को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिये। किप्रियानो अधीर हो उटा और उसने मुरिल्लो की ओर इस तरह देखा मानो वह उसको कोई अजीब बेहूदा किस्म का जानवर समक्त रहा है। किप्रियानो अराजकतावादी था। सामर ने उसको समक्ताया:

'क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मुरिल्लो साम्यवादी है ?'

किन्तु मुरिल्लो की स्त्रोर ध्यान न देते हुए वह स्रपनी युक्ति का स्पष्टीकरण कर रहा था, स्त्रौर स्त्रन्य सबकी सम्मति चाहता था। उसके विचार में हथियारों की दुकान श्रौर सामग्री की दुकान दोनों जगह एक ही साथ 'कार्य' करना चाहिये था। इस काम में जो दिक्क़तें पैदा हो सकती थीं मैंने उनके सम्बन्ध में कुछ कहा। जहाँ तक सम्भव हो, इमें स्त्रपने सहयोगियों के प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहिये।

'क्यों ?' मुरिल्लो ने बात काटकर कहा, 'उनका मरना तो स्वामाविक ही है। हड़ताली ही तो अगुश्रा होते हैं।'

किप्रियानों ने उसकी श्रीर एक कोधपूर्ण दृष्टि डालते हुए कहा कि खयं उसके श्रीर एक साथी दोनों के पास मिलाकर बीस 'हाथ के बम' थे; किन्तु वे ऐसी चीज़ न थे जो भूखों के हाथों में दी जा सके! वे केवल सौम्य श्रीर विश्वसनीय लोगों को ही दिये जा सकते थे। वह उनको हम लोगों में बाँट देना चाहता था। यदि हमने उनका सर्वोत्तम

उपयोग किया तो उनसे बहुत कुछ प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो सकती थी। इसके श्रलावा उनके पास रिवालवर भी थे। मुरिलो ने 'श्राज्ञा' माँगी। उसको कोई काम था। उसने कुछ इश्तहार दिये श्रीर हमारी सफलता की शुभकामना प्रकट की। वह उठकर जा ही रहा था कि किप्रियानों ने सिर हिलाकर कहा:

'यह त्रादमी न तो साम्यवादी है त्रीर न कुछ त्रीर ही। यह मनस्वी भद्र मात्र है! सच्चे साम्यवादी वहाँ मौजूद हैं। साम्यवादी. दिलोजान से जो इमारे साथ हैं, और तुम-' मुरिह्नो फिर बैठ गया। उसने कहा कि वह बम तो नहीं फेंकेगा किन्तु साम्यवादी दल के स्पेनी विभाग के एक प्रतिनिधि के रूप में वह हमारे साथ-साथ रहेगा। सामर ने किपियानो के साथ अपने ऊपर पुलिस-कुमक की गति-विधि की देख-रेख रखने का काम लिया। उनके साथ दस कामरेडों के जाने का निश्चय हुआ जो तीन-तीन की दुकड़ी में विभक्त होंगे। विलाकम्पा ने सामग्री की दुकान के इमले का नेतृत्व अपने इाथ में लिया। उसने इस काम को किंचित गर्व के भाव से अंगीकार किया। यह सामर के कार्य से ऋधिक खतरनाक और हिम्मत का था। विलाकम्पा और सामर में कुछ मनमुटाव था। दो घरटे पहले सामर के विरुद्ध निन्दा का वोट पेश करने में उससे मेरा साथ दिया था। श्रतः सामर पर वास्तव में दो व्यक्ति दोघारोपण करनेवाले थे। प्रत्येक कामरेड ने अपनी ड्यूटी को हडता श्रीर शान्ति के साथ शिरोधार्य किया। वे बूज़र्वा दल की निर्वलता श्रीर अपने पच की दिन प्रति दिन बढ़ती हुई शक्ति को भली भाँति जानते थे। उनके मस्तिष्क श्रत्यन्त तेजोमयी सम्भावनाश्रों तथा श्राकस्मिक घटनात्रों के सुखद चित्रों से जगमगा रहे थे।

'यदि आज रात को इड़ताल व्यापक हो गई,' वे मन-ही-मन कह रहे थे, 'तो हमको अन्य मांडलिक संस्थाओं से इमारे साथ मिल जाने को कहना मात्र रह जायगा। वे यह प्रतीत् कर रहे थे कि समाजवादियों के लिए हड़ताल स्वीकार करना श्रानिवार्य हो जायगा, चाहे वे जनता की दृष्टि में निर्वीर्य न मालूम होने के विचार ही से ऐसा क्यों न करें। सामर इस विचार से पूर्णतः सहमत नहीं था।

इम बाहर श्राकर, पूर्व निश्चित योजनानुसार तीन दुकड़ियों में विभक्त हो गये । मुरिह्नो ने समाजवादी संयुक्ति श्रीर मिलकर काम करने के लाभों पर उपदेश किया। सतरहवीं शताब्दी के उस स्मारक से उतर कर नीचे पहुँचे, जिस पर कि क्वेवेडो के धूर्त अपने शरीरों को खजलाकर सहर्ष गर्हित. धर्मविरुद्ध आचरण कर रहे हैं। इस छोटे-से स्कायर में सन्नाटा छाया हुन्ना था। इसके बाद दो गलियाँ छोडकर. एक श्राम बाज़ार के समीप, श्रादिमयों की चहल-पहल श्रीर इघर-उघर खड़ी हुई टोलियों से रविवार का कुछ-कुछ भाव प्रकट होता था। चँक यहाँ बहुत-सी स्त्रियाँ गलियों में फेरी लगानेवालों से सामान खरीदने निकल आई थीं. इन टोलियों की ओर अधिक ध्यान आकर्षित नहीं होता था। बहत-से परिचित मुखों को यहाँ देखकर, मैं यह तत्काल ताड़ गया कि यहाँ कम-से-कम दो हजार कामरेड धावे के संकेत की प्रतीचा कर रहे थे। हमारी कमेटी इघर-उधर विखर गई। जहाँ-तहाँ इमारे कामरेड रुक जाते श्रौर तत्त्रण तीन-चार श्रादमी हर एक के चारों श्रोर श्रा खड़े होते श्रीर उसकी बातों को कान लगाकर सुनते थे। यह प्राथमिक कार्य है। अब ये तीन-चार श्रोता वहाँ से खसककर लोगों को वे ही बातें बताते जा रहे हैं। पलक मारते शब्दों का एक जाल फैल जाता है। जरा-सी देर में वे सब बातें तरकारी बाजार के इस सिरे से उस सिरे तक, हडतालियों की उस जमात तक जो स्कापर के नाके पर इवा खाने का ढोंग रचे हुए है, बहुत जल्दी पहुँच जाती हैं। इनमें सभी प्रकार के मनुष्य हैं, जिनको भूख ने समान बना दिया है ! जैसे ही मैं एक टोली के पास से होकर जाता है कोई कह उठता है:-

'यदि मैं समाजवादियों में मिल जाऊँ तो मुक्ते कुछ सहायता मिल जायगी। क्या दो-ढाई शिलिंग किसी आदमी और उसके विचारों को मोल लेने के लिए काफी हैं ?'

वे इससे इनकार करते हैं। सूर्य अधिक पीला पड़ जाता है श्रीर सिनेमा के स्फ्रीनों-जैसे एलुमीनियम-वर्ण त्राकाश पर छोटे-छोटे मेघ चकर लगा रहे हैं। सड़क के दूसरे सिरे पर, बहुत-से मज़दूर एक जगह जमा होकर सहसा एक छोटी-सी गली में दौड़ कर घुस जाते हैं। मेरी ड्यूटी किप्रियानो श्रौर सामर के साथ है। मैं उनको खोजकर उनके समीप चला जाता हूँ। कामरेड बेतहाशा दौड़ रहे हैं। मैं कमेटी से ज़रा ऋलग हो गया ; क्योंकि एक दरवाज़े की आड़ में, नींद में ऊँघता हुआ, मुक्ते पूजेनियो कासानोवा देख पड़ा। वह एक कामरेड की वापसी के इंतजार में जिसको उसने यह कहते हुए सुना है कि उसके पास दो रिवालवर हैं, कल दोपहर से बिना हिले-जुले, यहीं मौजूद है। उसके पास कोई रिवालकर नहीं है। मैंने उससे साथ चलने को कहा श्रीर फिर हम दोनों सामर के साथ जा मिले। इस गलियों के मार्ग से बन्द्कों की दुकान की श्रोर जा रहे थे। बग़ैर वर्दी, घुमकड़ों की तरह, मोड़ से जाते हुए तीन आदिमयों पर किसी को क्या सन्देह हो सकता है, उनसे कोई कह ही क्या सकता है। परन्तु हम तीनों के पास चार-चार बम और एक एक रिवालवर हैं। दूसरी गलियों में भी वही हाल है। श्रगर यहाँ सेना भी श्रा जाए तो इमारे हमले की जगह से बहुत द्र मुठभेड़ होगी श्रीर हमारे सहयोगी हथियार श्रीर खादा सामग्री प्राप्त करने में सफल हो जाँयगे।

मुरिल्लो उत्तेजित भाव से सूचना देता है :

'साम्यवादी त्रागे हैं। उन्होंने पाढ़ का एक खम्मा उखाड़ लिया है। श्रीर उसको बन्द कपाटों के ऊपर धड़ाधड़ मार रहे हैं। बेकार श्रागे नहीं हैं। ये काम करनेवाले हड़ताली हैं, बेकार लोग नहीं। जिस तरह काम होना निश्चय हुन्ना था उस तरह नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हुन्ना, मैं यह मालूम करने जा रहा हूँ।

वह चला जाता है और किप्रियानो सिर हिलाकर कहता है:

'मालूम होता है इसके दिमाग़ में कोई फ़ित्र समा गया है। श्रगर यह सतर्क न रहा तो इसके साथ कामरेड भी उल्लूबन जायँगे।'

धातु के कपाटों पर घनाघन चोट पड़ रही हैं। मज़दूरों के हाथ तुले हुए पड़ रहे हैं।

'त्रा, त्र, त्र, ज, ! त्रा त्र त्र ज !'

क्रन्दन, चीत्कार तथा जयनादों की गड़बड़ में भी एक शोर सुनाई देता है। कामरेड उत्तेजना से पागल हो रहे हैं। आने भी दो सिविल गाडों को, छापा मारनेवाली पुलिस को और सार्वजनिक रच्चा-विभाग वालों को! तुम अपना जोश मत कम होने देना!—खबरदार! इम तुम्हारी रच्चा करेंगे!

नम्बर नौ के हाथ दो बम । साफ़ आँख और दृढ़ हाथ, परन्तु शोर इतना ज्यादा है कि हमें यह नहीं सुन पड़ता आया शत्रु का आगम् मन हुआ है या नहीं । किप्रियानो अकेला आगे बढ़ जाता है । फिर बह दौड़ता हुआ वापस आता है । उसके कनटोप का अगला हिस्सा मुँह पर है और कोट का कालर उटा हुआ।

'होशियार, मित्रो! इन कोनेवाले दरों में घुस पड़ो। यदि गड़बड़ हुई तो कोने से मुड़कर किसी सुरिच्चित स्थान पर भाग चलेंगे।' एक बड़े, पुराने मकान में इम छिप जाते हैं। चोटों की आवाज़ से हमें यह मालूम होता है कि दरवाज़े टूट चुके हैं। सामर का मुख बहुत पीला पड़ गया है। उसने भी अपने कोट का कालर चढ़ा लिया है और टोपी मुँह पर कर ली है जिससे अब उसकी नाक के अतिरिक्त उसका चेहरा सब उक गया है। सामर और किप्रियानो दोनों ने अपने रिवालवर निकाल लिये हैं। मेरे दोनों हाथों में एक-एक है और मेरे मुँह में एक जलता हुआ सिगार। उनका फ़लीता लगभग एक इञ्च लम्बा है। अब इम देखेंगे! बग़ल की गली में, जहाँ सामान की दुकान पर छापा डाला जा रहा है, शोर बढ़ता जा रहा है। किप्रियानो फिर घबड़ाया हुआ मालूम होता है। शत्रु अटश्य हैं। हम अपनी ही साँसों की आवाज सुन रहे हैं।

वे ज़रूर दूसरे कोने पर होंगे। ग्रभी मालूम हुन्ना जाता है।

हमारी तरह जो कामरेड दूसरी गली में नियुक्त हैं वे तीन फैर करते हैं। घोड़े फिसल कर पीछे हटते हैं। वे पीछे मागते हैं और टापों की आवाज प्रतिच्या हमारे समीपतर आती हुई मालूम होती है। सामर कूद कर पीछे जाता है और दीवार से सट जाता है:

'होशियार! लो, वे आ गये!'

फ़ीजी बंदूकों की दबी हुई आवाज अब सुन पड़ती है। कुछ गार्ड फ़ायर कर रहे हैं और बाक़ी हमारे कोने की तरफ़ आ निकलने के अभिप्राय से पीछे हट रहे हैं।

'लो, वह आ पहुँचे, मित्रो !'

किप्रियानो हाथ बढ़ाता है श्रीर श्रपने रिवालवर को महराब के कोने से लगाकर फ़ायर करता है। सामर भी। एक घोड़ा श्रवश्य गिरा होगा। सिपाही पीछे हटनेवाले हैं श्रीर मेरे लिए बम छोड़ना श्रत्यन्त श्राव-श्यक भी नहीं है, परन्तु मैं फलीता जला चुका हूँ श्रीर बम को हाथ में रख नहीं सकता। श्रतः मैं उसको फेंक देता हूँ। बम बड़े ज़ोर से फटा है। उनमें भगदड-सी मच गई। प्रायः सभी घोड़े घूम गये हैं। उनमें से तीन दरवाज़ों के विलकुल सभीप हैं। कैसे बढ़िया निशाने हैं। इम फायर करते हैं। एक गार्ड श्राहत होकर पीछे हटता है श्रीर दाँत मींचे हुए किप्रियानो कुछ बड़बड़ाता है। बग़लवाली गली में भी ऐसा ही हश्य है। गोलों के फटने के पश्चात् वेदना-पूर्ण चीत्कार सुन पड़ती है।

श्रीर श्रव इड़तालियों का एक रेला-सा श्राता है। सब के पास ख़ूब शस्त्र हैं श्रीर सब उत्साइ-पूर्ण हैं। उनमें से एक मशीनगन लादे हुए है। चूँकि वह उसको चलाना नहीं जानता, उसको ज़मीन पर फेंक देता है। तत्पश्चात् उसकी नज़र एक काग़ज़ पर पड़ती है जिस पर हिदायतों छपी हुई है। फ़ायरिंग हो रहा है श्रीर वह वावजुद फायरिंग के छपी हुई हिदायतों के मुताबिक मशीनगन पर उंगलियाँ चला रहा है। दो मज़दूर गिर पड़े हैं श्रीर बाक़ी श्रागे चल पड़ते हैं। गार्ड पिछे हट जाते हैं श्रीर घोड़े मय से भागे जा रहे हैं। श्रव मुरिलो यहाँ श्रा पहुँचता है। मेरे प्रशन के उत्तर में वह पैशाचिक हर्ष के साथ कहता है:

'सामग्री की दूकान अब खाली हैं और बंदूकों की दुकान भी। रिवा-लवर निकालने के लिए कामरेडों ने खिड़ कियों के शीशे मुकों से तोड़े हैं। किसी-किसी के हाथ कुछ कट गये हैं।'

'श्रब तुम चले जाश्रो।'

'चला जाऊँ ? क्यों ?'

'श्रव सिविलगार्ड श्राते होंगे श्रौर किसी के कंधे पर सिर नहीं छोड़ेंगे।'

'परंतु इससे क्या !' मुरिल्लो ने उत्तर दिया। उसके मुख का रंग राख जैसा विवर्ण हो गया था।

'हड़ताली अपना कर्तब्य पालन करेंगे। उनके आगमन की प्रतीचा करेंगे।'

'जान-बूक्तकर मरॅगे ?'

'हाँ।'

इतने में चार साम्यवादी मज़दूर श्राते हैं। मुरिल्लो ने हाथ मटका-कर उनसे कुछ प्रश्न किये; जिनको मैं नहीं सुन सका। तदनन्तर उनके सीनों पर हाथ रखकर उसने उनको रोकने का प्रयत्न किया। वे उसको धका देकर हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत दूर से गोलियाँ आना अब भी जारी हैं। छूटी हुई गोलियों के मध्य में मुरिल्लो नाच रहा है और बड़बड़ा उठतां है:

'क़दम पर क़दम बढ़ रहा है। तुम मुक्ते जख़मी नहीं कर सकते। मुक्तको गोली नहीं लग सकती, क्योंकि मैं हड़ताली नहीं हूँ। श्रीर न तुम ही, मित्रो।'

उसका हम तीनों से अभिप्राय था। किप्रियानो ने अपना रिवालकर रख लिया और हम छिपने के स्थान से बाहर निकल आये। मुरिल्लो की एक आस्तीन पकड़कर वह उसको कोने की दूसरी ओर खींचकर ले जाता है। वहाँ पहुँचते ही वह कहता है:

'हम कमेटी में तुम्हारे ऊपर दोषारोपण करेंगे।' 'क्यों ?' मुरिल्लो निर्भयता से पूछता है। 'क्योंकि तम अजीव अहमक हो!'

इसके बाद ही विलाकम्या आ गया। वह बहुत प्रसन्न था। हमें यहाँ से भाग जाना है। इम अब यहाँ एक च्रण् भी नहीं टहर सकते। सामर विलाकम्या की ओर बड़े विलच्या भाव से देखता है क्योंकि सुबह संघ की सभा में उसके विद्ध अभियोग चलाया था। विलाकम्या उसकी आँख से आँख मिलाता है। सुक्ते डर है कि कहीं दोनों आपस में गुथ न जायँ, परंतु सहसा सुक्ते सामर मुसकराता हुआ देख पड़ता है और विलाकम्या के कंघे पर हाथ रख देता है। विलाकम्या भी मुसकरा रहा है। तत्पश्चात् दोनों बातें करने लग जाते हैं। इस आक्रास्मिक संघि से कुछ आश्चर्यान्वित तथा शांत-चित्त होकर दोनों एक दूसरे को अपने-अपने अनुभव सुनाते हैं।

शत्रु बुरी तरह हारे हैं। सभी जगह उनके पैर उखड़ गये। हमने कठिनता से एक दर्जन फ़ैर किये होंगे। हमारे कुछ साथी वहीं पीछे रह गये हैं, क्योंकि संसार की कोई भी शक्ति उन्हें पीछे नहीं हटा सकती।

एक को दूसरे का शिर कठिनाई से दीखते हुए भी दोनों पन्नों की श्रोर से कुछ गोलियाँ छूटती हैं। तीन कामरेड खाद्य सामग्री से लदे हुए चले आ रहे हैं, किन्तु जब वे गोलियों की आवाज सुनते हैं तो सब सामान भूमि पर पटक देते हैं और रिवालवर तानकर आगे बढ़ते हैं। सामर अपना कालर ठीक करता है और जेब में हाथ डाल लेता है, जहाँ वह अपना रिवालवर रखा करता है। उसकी उँगलियाँ छेद से बाहर निकली हुई हैं। वह कुछ काग़जात निकालता है। एक गोली उनके पार हो चुकी है जिससे उसका नितंब भी छिल गया है। इन काग़ज़ों में अम्पारो का पत्र भी है। वह उसके नन्हें-नन्हें टुकड़े करके हवा में उड़ाता है। वे टुकड़े नन्ही-नन्हीं बूँदों की तरह नीचे गिरते हैं। बग़ल से आवाज़ आती है:

'छः पकड़े गये हैं। वे उनको डंडों से पीटते हुए गलियों में से तेज़ी से ले जा रहे हैं।'

## ताबूतों का विध्वंस

श्रस्तताल के पासवाले एक होटल में मैंने दो हड़तालियों के साथ मोजन किया। खाने का सामान हम साथ लाये थे। हमें केवल शराब की कीमत श्रीर खाना पकाने की मज़दूरी मात्र देनी पड़ी। बहुत थोड़े पैसों में काम चल गया। भोजन में सबसे बढ़िया किस्म का चावल, सुश्रर का मांस, मटर, श्रीर सुस्वादु भोजन विशेष जैसे चक्रवाक के जिगर की जेभी श्रीर स्टजेन मछली के श्रंडों का श्रचार थे। पीछे की दोनों चीजों को मेरे साथियों ने वस चखकर छोड़ दिया—उन्हें वे पसन्द न श्राई। मुक्ते भी वे श्रच्छी तो न लगीं, परन्तु चूँकि में इस लाइन में काम करता हूँ, मुक्ते मालूम है कि क्या बढ़िया चीज़ है या कम से कम यह कि कौन-सी चीज़ ज्यादा क़ीमती है; श्रतः मैंने यह सोचकर कि मेरा ज़ायका खराब है श्रीर ये चीज़ें बढ़िया हैं, उन सबको

खा लिया। इड़तालियों को शस्त्र मिल गये थे—ग्रव वे खुश थे। ग्रव उन्हें श्रपनी सफलता की पूर्ण श्राशा है। बूर्ज्जाज़ी के पराभव का उन्हें पूर्ण विश्वास है—उनका तो बस सफ़ाया ही समको। शाही सत्ता के विनाश में तो इतना भी न करना पड़ा था।

एक कोने में चाची आई जावेला पड़ी सो रही है। उसके पास शराब की बोतल रखी हुई है। उसने सारी रात अस्पताल के फाटक पर खड़े-खड़े प्रार्थना करने में व्यतीत की है। प्रातःकाल उन्होंने उसको यहाँ पहुँचा दिया। उसके बाल सफ़ेद और सीधे खड़े हैं। उसका मुख छिला हुआ अखरोट जैसा प्रतीत होता है। उसके सामने छुः बजे से जो गिलास रखा हुआ है, उसने उसको अभी तक छुआ भी नहीं है। थोड़ी-थोड़ी देर बाद वह पानी माँगती है। एक ही स्वर में वह कभी 'प्रभु की प्रार्थना' दुहराती है या गालियाँ देने लग जाती है। इस बूढ़ी के अन्तस्तल में क्या हो रहा है, यह कौन जानता है? उस माता की दुःखावस्था से जिसका पुत्र मारा गया हो, या उस धन लोलुप बूदा से जिसका सारा खजाना लूट लिया गया हो, इस बूढ़ी की दशा अधिक गम्भीर है। वह हमसे भी नाराज़ है और सराय के मालिक से भी। हमने उसको खाना दिया तो वह हमें बेतहाशा गालियाँ देने लगी। मेरे साथ के दो हड़तालियों में से एक हँसकर बोला—'बुढ़िया सिटया गई है।'

तदनन्तर एक आर्जेन्टाइन वहाँ आ पहुँचा। वह बढ़िया कपड़े पहना करता है और कभी-कभी हमारी सिंडीकेटों में भी आया करता है। वह धीरे-धीरे चढ़ते हुए स्वर में इस प्रकार बात किया करता है, मानो इन्शियों के 'टाँगों' नृत्य में गान समाप्त हो जाने पर कोई पात्र अपना रटा हुआ पार्ट सुना रहा हो। सुक्ते मालूम हुआ है कि वह बहुत मालदार है और इमारी संस्था का कुछ दिनों से मेम्बर भी है। जब वह बातचीत करता है तो ऐसा मालूम होता है कि मदंगति-फिल्म

में कोई पहलवान अपना 'काम' दिखा रहा है। सामर ने मुक्ते बत-लाया है कि उसके वाक्यों पर ध्यान देने से मुक्ते यह स्पष्ट मालूम हो जायगा कि वह सदैव बूज़्बी समाचार-पत्रों के शीर्षकों का उपयोग किया करता है। यह बात ठीक है। उसने अन्दर आते ही मुक्तसे कहा:

'लाशें तीन बजे दफ़नाई जायँगी,' श्रीर फिर खिर हिलाकर बोला—'परिस्थित श्रिधक गम्भीर हो गई।'

वह जनाज़े पर सुर्ख गुलनार के फूलों का हार चढ़ाना चाहता था लेकिन दुकानें न खुलने के कारण वह विवश था। इस पर एक इड़ताली ने कहा:

'बस, अब इन मूर्खताओं को रहने दीजिये। जो कुछ दे सकें रिलीफ़ (सहायता) कमेटी को दे डालिये।'

'कौनसी मूर्खताएँ ?' उसने तनककर पूछा।

मैंने उसको शान्त करते हुए कहा—'इनका अभिप्राय सम्मान प्रदर्शन से है, किन्तु इस समय कोई कलात्मक रीति हमें शोभा नहीं देती।'

परन्तु वह फिर कहता ही रहा:

'यह बड़ी भयानक बात हुई। पुलिस ने अपने कर्तब्य का अति-क्रमण किया है। गोलियों द्वारा सार्वजनिक शान्ति की रचा नहीं होनी चाहिये। ऐसा करने से जनता के अन्तःकरण पर भारी आधात पहुँचेगा।'

वह सम्पूर्ण वाक्य का कुल ज़ोर एक ही शब्द पर लगा देता था श्रीर उस शब्द को आधा चवा जाता था। वह मानो ताल के साथ अपनी भुजाएँ अपर उठाता था और एक पैर पर भूम जाता था।

'यह निश्चय तो अनिवार्य ही था।'

'कौन-सा ?'

'श्राम इड्ताल का। वह बड़ी भीषण थीं।'

'क्या थीं भीषण ?' 'कल की महान् घटनाएँ !' हम सब उससे सहमत थे। वह कहता गया— 'तीन श्रमजीवी-कुटुम्ब घोर विपत्ति में।'

इस बात पर भी इम सहमत थे। मेरी समक्त में न आया कि मैं उससे क्या कहूँ। जिन लोगों के दुःख से हमारे प्राण आठों पहर, चौबीसों घएटे व्याकुल रहते थे, उन्हीं की बात आज हमें एक बूड़वां बताने चला था। मैंने चची आइज़ाबेला को इंगित करते हुए कहाः

'यह जर्मिनल की माता हैं।'

वृद्धा ने उसकी श्रोर घूरते हुए कहा—'श्रोर तुम कौन हो ?' 'मैं भी क्रान्ति का एक श्रोर समर्थक हूँ।' 'एक श्रोर ? तुम गुप्तचर तो नहीं हो ?

'श्रजी श्रीमतीजी!' उसने चिल्लाकर कहा, 'मैं तो श्राप ही के पत्त का हूँ। श्रापके पुत्र की तरह।'

'मेरे पुत्र के समान तो बहुत थोड़े हैं।'

तत्तश्चात् वह वृद्धा के समीप बैठकर बोला—'श्चाप जो चीज़ चाहें श्चाला कीजिये।' वृद्धा ने धन्यवाद दिये बिना ही इनकार कर दिया। वह बराबर उसकी श्चोर ताकती रही, किन्तु उसके साहचर्य तथा श्चादर भाव से खिन्न न हुई। वह श्चवश्य यही सोच रही होगी—'इसका व्यवहार मेरे साथ ठीक ऐसा है जैसा कि एक वास्तविक भद्र महिला के साथ किया जाता है।' इसी समय में श्चपने साथियों को यह बतला रहा था कि हाल ही में पुलिसवालों ने उस श्चाजेंटाइन के घर की तलाशी ली थी। वह इस बात से प्रसन्न हुश्चा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि लोग उसको क्षांतिकारी समर्में। पुलिसवालों ने उससे उसके राजनीतिक सिद्धान्तों पर जिरह की। उसने श्चपने को श्चराजकतावादी बतलाया। उससे थोड़ी देर बात करने के पश्चात्

उन दो पुलिसवालों में से एक ग्रामोफ़ोन पर जा बैठा श्रीर दूसरा नोट करता रहा। कुछ देर तलाशी लेने के बाद वे एक नया रेकार्ड बजाते श्रीर यह निर्णय कर लेने पर कि कौन-सा रेकार्ड सवीत्तम है, वे उस रेकार्ड को पुनः चढ़ा देते श्रीर घर में इधर-उधर घूम-फिर कर फिर संगीत का रसास्वादन करने लग जाते थे। इस बात से श्राजेंटाइन कुछ होकर मन-ही-मन कहता—

'क्या ये मुक्ते जेल नहीं ले जायँगे !'

तदनन्तर उसने श्रपने गिरफ़्तार न होने का कारण यह बतलाया कि पुलिस कूटनीतिक कमेले की सम्मावना से भयभीत हो गई थी, किन्तु वास्तविक बात यह थी कि उन कांस्टेबलों ने जब तक सब रेकार्ड न बजा लिये तलाशी जारी रखी, श्रीर चलते समय क्रीमती सिगरेटों का एक बक्स श्रपने साथ ले गये।

इस पर हड़ताली हँस पड़े श्रोर कुर्सी पर बैठा हुश्रा श्राजेंन्टाइन थोड़ा बेचैन-सा देख पड़ा। वृद्धा चची श्राइज़ावेला ने चुन्य स्वर में कहा—

'संसार की सभी स्त्रियाँ यद्यपि वे मेरी माँति प्रतिष्ठित एवं ऋादरणीय नहीं हैं, फिर भी यदि इनमें से किसी के पुत्र की इत्या की जाती है, तो वे थाने में, ऋदालत में या जज साइब के पास फ़रियाद लेकर जा सकती हैं। यहाँ उनकी रह्मा की जाती है, उनकी ऋोर से पैरवी की जाती है। परन्तु ज़रा सुके तो बतला ऋो कि मैं कहाँ ऋौर किसके पास फ़रियाद लेकर जाऊँ ? मेरे पुत्र के घातकों को कौन दंड देगा ?'

एक मिनट तक चुप रहकर उसने कहा--

उसने कसकर मुडी बाँधी और मेज पर हाथ पटका। आजँटाइन ने इसके उत्तर में जो कुछ कहा, वह मैं स्पष्ट न सुन सका। 'जनता का न्याय,' 'क्रांति की अदालत,' ये ही दो चार शब्द कान में पड़ गये। चची आइजावेला आँखों में आँस्भर कर गालियाँ देने लगी।

'तीस वर्षों तक बराबर जर्मिनल यही विश्वास करता रहा कि एक-आध महीने में आन्ति हो जायगी। वह भी बस यही शब्द कहा करता था। मेरे विचार में तुम विलकुल उस जैसे ही हो।'

श्रारर्जेन्टाइन युवक ने सहमति प्रकट की। फिर बुढ़िया ने सिर हिलाकर इशारा किया और मेज़ के नीचे हाथ ले जाकर चपके से कोई चीज उसके हाथ में दी। हाथ में लेते ही वह समक गया कि हाथ का बम है। उसके चेहरे का रंग सहसा बदल गया। बम हाथ में लेकर वह उठ खड़ा हुआ। बम छिपा लेने के लिए बुढ़िया ने बहुतेरे इशारे किये. परन्तु उसकी दशा तो अब एक स्वप्नशील की जैसी थी। रूच बदना बुद्धा की त्रोर देखकर वह मुसकराया त्रीर उसके बार-बार छिर हिलाने के उत्तर में उसने 'सहमित' सूचक सिर हिला दिया। उस वक्त वहाँ दो अन्य वृद्ध और एक युवक मौजूद थे। मैं उस समय के अपने भय को बयान नहीं कर सकता। उनमें से एक बूढ़ा सरायवाले से बातचीत करने के अभिप्राय से उसके समीप जा बैठा। वह डाक्टरों का एक सहायक था--एक प्रकार से चीलघर का कुली। उसका कार्य था बालिटियाँ तथा कीटाग्रु-विनाशक दवाइयों की बोतलें चीलघर में लाना श्रीर बाहर ले जाना । वह शव-परीक्षा में भी सहायता किया करता था। उसका हृदय ग्रव काफ़ी कठोर वन चुका था। उसके मुख पर निरपेक्ता तथा संतोष की छाप थी। वह उस दुकान के खजांची से जहाँ कि मैं काम किया करता हूँ, बहुत कुछ मिलता-जुलता है। भिन्न (ग्यों (ननों) श्रीर डाक्टरों की संगति से उसके व्यवहार में शिष्टता सी आ गई है।

जिमनल के राव-निरीत्त्रण के सम्बन्ध में वह इस प्रकार बातचीत कर रहा था मानो वह उसी ने किया हो।

'उसकी खोपड़ी की हड्डी बड़ी मोटी थी। उसके ललाट में हमें

तीन बार छैनी लगानी पड़ी । इथौड़े की तीसरी चोट पर कहीं अन्दर घुस पाई ।'

चची श्राइजावेला यह सब सुनती रही । उसकी श्राँखें पत्ती की श्राँखों की तरह गोल-गोल प्रतीत हो रही थीं। उसको किसी बात पर श्राश्चर्य नहीं हो रहा था। बूढ़ा श्रागे कहता गया:

'वह मनुष्य जवान श्रीर कंकरीट के त्दे की मांति सुदृढ़ था! मैं श्रव निर्वल हो गया हूँ। किसी प्रकार गिरते-पड़ते इन दो पैरों से चलकर बाहर से बालटियाँ श्रन्दर लाता श्रीर श्रन्दर से बाहर ले जाया करता हूँ!'

चची श्राइजाबेला ने कोमल स्वर में कहा--

'उसकी खोपड़ी ही ऐसी थी जिसमें अपनी वृद्धा माता के चुम्बनों की अपेता हथीड़े और छेनी के प्रति अधिक स्नेह भरा हुआ था।'

उस बूदा को इस बात का गर्व था कि उसने उस सुदृद शरीर को, उस खोपड़ी को, जिसके खोलने में इथौड़े की तीन चोट दरकार हुई थीं, जन्म दिया था। अब आर्जेन्टाइन काँपने लगा। कामरेड ने उससे बम लेकर अपने पास रख लिया। तत्पश्चात् वह आर्जेन्टाइन अपने दृदय की उथल-पुथल छिपाने के लिए द्वार पर गया और शीशों में देखने का बहाना करने लगा। मैं चची आहजाबेला के समीप पहुँचकर उसके सम्मुख बैठ गया। मैंने कुछ क्रोध के स्वर में कहा—

'ऐसा तुमने क्यों किया ? तुम्हारे पास कितने बम हैं ?'

'इनके अतिरिक्त चार और।'

'इनका क्या करोगी ?'

वृद्धा उत्तर देने के पूर्व जरा देर िकका। फिर उसने अनिच्छा से कहा—

'मेरी इच्छा थी कि सभी का खात्मा करदूँ, परन्तु साहस न हुआ। यह कोई आसान काम नहीं है।' 'लाग्रो, वे सब मुक्ते दे दो।'

'श्रापनी कंचुकी के भीतर से निकालकर मेज के नीचे हाथ बढ़ाकर, उसने मुक्तको वे दे दिये। मैंने पूछा—'ये कहाँ से आये ?' उसने खिन्नता के साथ उत्तर दिया-—

'यद्यपि उसने यह बात कभी न सोची थी, तथापि वह मेरे बिना जाने हुए कभी एक पत्र भी न रखता था। श्रॅगीठी के खोखले में उसने लगभग दो दर्जन बम रखे थे।'

मैंने उसको आज्ञा दी कि वह फिर किसी चीज को हाथ न लगाये। उसने मुक्ते बतलाया कि बमों के साथ एक लिखा हुआ। पर्वा भी रखा था, जिस पर किसी कमेटी का हुक्म था। मैंने दूसरा पर्वा लिखा— 'जिमिनल, एस्पार्टको और प्रॉप्रेसो के सिलसिले में चार काम में लाये गये।' उसके नीचे हस्ताज्ञर के स्थान पर मैंने एक संख्या लिख दी।

'देखो उस पर्चे के साथ यह पर्चा अवश्य रख देना। इस गुप्त स्थान तक पहुँच किस प्रकार होती है ?'

'श्रॅगीठी के भीतर के एक छिद्र द्वारा।' 'क्या कामरेडों को उसका पता है ?'

'हाँ, वह सब कामरेडों को मालूम है।'

भटियारा, जो खूब मोटा-ताजा और गुलाब की तरह लाल था और जिसके पलकों के बस्त थे ही नहीं और जिसकी भौहें केवल नाम मात्र थीं, चीलघर के कुली के साथ गपशप में तन्मय था।

'जैसा कि तुम कहते हो—जिस तरह सुस्रर मारा जाता है उसी तरह मनुष्य भी। गला काटकर ही न ?'

चीलघर का कुली किसी दूसरी बात पर श्रड़ा हुश्रा था, जिसको में सुन नहीं सका। सराय के मालिक ने उत्तर दिया—

'श्ररे भाई, राइफ़िल की तो बात ही श्रौर है।' उसने श्रपनी श्राँखों से उस सुश्रर के भय का प्रदर्शन किया जिसके लिए बड़े दिन की मृत्यु बेला श्रा पहुँची है। मैं उस बेचारे का इसिलए मज़ाक नहीं उड़ाता कि मैं एक क्रांतिकारी हूँ श्रीर उसने हमारे प्रति सहानुभृति दिखाई थी।

जब मैं उस मेज पर वापस आया जहाँ कि मेरे मित्र बैठे हुए थे तो आर्जेंन्टाइन ने शीशे के द्वार से पुकार कर कहा- 'छापा मारनेवाली पुलिस से भरी हुई तीन लारियाँ ऋाई हैं ऋौर वे गली को ऋादिमयों से खाली कर रहे हैं। सरकारी शक्ति ने फिर कार्य करना आरम्भ कर दिया है। जनाज़े के जलूस में गड़बड़ हो जाने की आशंका हैं।' फिर सहसा उसने कहा- भयानक परिस्थित उपस्थित है। पुलिस शस्त्रों की खोज कर रही है। वह यहाँ श्राती हुई मालूम होती है।' हम लोग श्रपने रिवालवर निकालकर मेज़पोश की तह में छिपा देते हैं। बम पृथ्वी ही पर एक क़तार में दीवार से लगे हुए रह जाते हैं। इतने में पुलिस तलाशी लेती हुई आ पहुँचती है। सराय के मालिक को कुछ श्राज्ञाएँ दी जाती हैं। बार का वेटर द्वार बन्द करने जाता है। इस विलकुल निरपेच भाव से पुलिस की श्रोर दृष्टिपात करते हैं, जिसका सोलहों आने ठीक परिखाम होता है। हमारी तलाशी ली जाती है। इमारे पास से कुछ भी 'बरामद' नहीं होता। तत्पश्चात् श्रीर लोगों की तलाशी लेने के लिए पुलिस कमरे के पृष्ठ भाग की ऋोर जाती है। चची आइजाबेला को अब यह पता लगता है कि ये लोग पुलिसवाले हैं। उनका उपहास करने को वह तालू पर जिह्ना लगाकर 'चक-चक' का शब्द करती है। पुलिसवाले पहले यह नहीं समझ पाते कि वह उनका उपहास कर रही है। चची फिर पैर बढ़ाकर ठोकर मारती है मानो वह किसी कुत्ते को भगा रही हो। एक मिनट के लिए पुलिसवाले उसके सम्मुख ठहर जाते हैं। वे श्रभी दुविधा में पड़े हुए हैं।

'श्रो, गन्दे कुत्तो यहाँ से दूर हो !' वह कहती है।

'बुढ़िया सठिया गई है।' उनमें से एक कहता है। 'वह मूर्खा है। यहाँ कोई कुत्ता है ही नहीं।'

इन शब्दों से बुढ़िया भइक उठी। दोनों नितम्बों पर हाथ रखकर वह खड़ी हो गई। माला फर्श पर गिर पड़ी। वृद्धा नारी और जर्जर थी, किन्तु उसने इस समय ऊँचे दबाववाली शक्ति जैसा कार्य किया। उसके मुख से शब्दों की प्रचंड धारा बहने सगी। पहले उनमें काफ़ी शिष्टता थी, फिर वे कठोर होते गये और अन्त में गन्दे तथा बहुत गरम हो उठे। बीच-बीच में वह कभी-कभी पुलिसवालों के समीप आकर उनको अभिभूत-सा कर देती है। सराय का मालिक उनको बतलाता है कि वह जिमनल की माता है। ये लोग एक मिनट के लिए असमंजस में पड़ जाते हैं। वे यह विचार करने लगते है कि उन लोगों की माताएँ भी, जिनको कि सार्वजनिक रक्षा के नाम पर मार दिया जाता है, आखिर सजनों की माताएँ जैसी ही हुआ करती हैं। चची आइज़ाबेला अपनी नामि पर मुक्का मारकर चिल्ला उठती है है

'मैंने उसको जना था। हाँ, हाँ, मैंने ही! इसीलिए न कि तुम उसे मार डालो, क्यों जी ! माता किस प्रकार पुत्र जनती है, यह तुम क्या जानो ! इस सन्बन्ध में तुम क्या जानते हो ?'

पुलिसवाले इस बात को हँसी में उड़ा देना चाहते हैं। वे उत्तर देते हैं कि वे न तो इस बात को जानते हैं श्रीर न जानना ही चाहते हैं। वे लोग बाहर निकल जाते हैं। चची श्राइजाबेला द्वार तक उनका पीछा करती है श्रीर उन्हें ललकार कर श्रपना सदा का प्रिय वाक्य दुहराती है:

'श्ररे हरामी पिल्लो, जाश्रो, नरक में पड़ो!'

फिर वह लौटकर चिथड़ों के ढेर की तरह एक कोने में पड़ रहती है, परन्तु मेज़ के पीछेवाला वह कोना एक पवित्र स्थान वन जाता है। फ़र्श से माला उठाकर वह चूमती है। उसी च्रण गोद में मुर्गा लिए हुए स्टार वहाँ त्रा पहुँचती है। उसने हमको बतलाया कि नौकरशाही अमजीवियों को अस्पताल पहुँचने से रोकेगी। वह मुर्गे को इसलिए अपने साथ लेती आई थी कि उसके घर में पुलिस घुसी हुई है और वह कदाचित् मुर्गे को चट कर जाती।

वड़ा ने शिर के बाल नोचकर कहा-

'धूर्ता ! यदि मैं वहाँ होती तो घर में घुसने की उनकी हिम्मत ही न पड़ती।'

मैंने द्वार में से देखा कि गाडों ने मकान के चारों श्रोर घेरा डालना आरम्भ कर दिया है। इसको शीव से शीव यहाँ से निकल चलना होगा। स्टार का यहाँ रहना श्रन्छा नहीं है। विशेषतया हमारे साथ । जहाँ भी इस जायँगे वह हमारे मार्ग में बाधा बनी रहेगी । श्राजकल स्त्रियाँ एक जटिल समस्या तथा विष्ठ प्रतीत होती हैं। सराय का मालिक इमारा इर काम बड़े ध्यान से देखता हुआ मालूम होता है। कदाचित् उसको सभी वार्ते मालूम हैं। मेरी समक्त में नहीं आता कि ये मूर्ख श्रमी तक क्यों नहीं समक सके कि क्या होनेवाला है। दोनों वृद्ध फिर श्रास्पताल चले गये हैं। वर्दी के खाकी कोट श्रीर टोप पहने हुए वे दरवाज़े में खड़े देख पड़ते हैं। सराय का मालिक इधर-उधर काँकने-ताकने के पश्चात् लुढ़ककर टेलीफोन के पास पहुँचता है । वह अपनी पत्नी से निश्चिन्त रहने को कहता है। मैं कितनी ही देर तक उसके घर का श्रौर चची श्राइज़।बेला के घर का, जब जर्मिनल जीवित था, चिंतन करता रहता हूँ। यह कटु अनुभवोंवाली वृद्धा जिस पर दुःखों का केवल इतना प्रभाव हुआ है कि जब वह क्रोधावेश में कस-कर मुड़ी बाँधती है तो उसकी भुजा की शिराएँ फूल जाती हैं श्रीर यह होटलवाला जो गिलासों त्रीर प्यालों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता : किन्त इन दोनों ने प्रेम भी किया है श्रीर घर भी बसाया है।

श्राखिर प्रेम है क्या ? ये लोग सभी प्रेम कर चुके हैं श्रीर फिर भी इस दशा को पहुँचे हैं ; परन्तु यदि स्टार श्रीर मैं ? यह छोटी-सी मुर्ग़े-वाली लड़की शिकारी कुत्तों श्रीर मोरों के चित्रों से श्रलंकृत महारानियों से कहीं ज्यादा गौरवपूर्ण प्रतीत होती है। फिर भी मुर्ग़ा एक बेहूदा चीज़ है। यह मेरा विचार है। स्टार का विचार इसके प्रतिकृल है।

'यदि तुम यहाँ से जाना चाहो तो हम लोगों की चिन्ता मत करो।'

वह मेरी त्रोर देखती है। मैं मौन रहता हूँ। वह मुफे बताती है कि उसके यहाँ त्राने का कारण यह है कि सामर यहाँ त्रा रहा है। तत्परचात् सामर के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव रखने के लिए वह मुफे फटकारती है। उसके कथनानुसार सामर को श्रपने स्केच बनाने का प्रमाणित होना नागवार था, क्योंकि उस समय वह उसके साथ थी श्रोर वह भी लपेट में श्रा सकती थी। इस बात का मेरे ऊपर कुछ-कुछ अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। सामर के सम्बन्ध में जो अच्छे विचार मेरे मन में उठे थे, उन पर मुक्ते श्रव लज्जा मालूम हुई।

मेंने कन्धे उचकाकर कहा कि सामर श्रवश्य श्राता ही होगा क्योंकि हमें तत्काल एक बड़ा श्रावश्यक कार्य करना था।

'क्या कोई जान सकता है कि किस प्रकार का कार्य ?'

'हाँ वह जाना तो जा सकता है, परन्तु किसी को वह ज़बान से नहीं कहना चाहिये।'

प्रायः उसी च्रण सामर आ पहुँचा। उसे देखते ही हम लोग चलने को तैयार हो गये, किन्तु उसने हमसे ठहरने को कहा श्रीर वह टेलीफोन के पास गया। उसने श्रपना स्वर ऐसा बना लिया मानो वह बड़ी दूर से बोल रहा है। उसने एकाच्चरों में श्रजीब-सी वार्ते कहीं, वह श्रिनिच्छा से हँसा, और फिर श्रस्पष्ट रीति से बार्ते करने लगा। यह स्पष्ट था कि वे उससे पूछ रहे थे कि 'तुम कहाँ से बोल रहे हो'

श्रीर उसने उत्तर दिया 'ऐटोनियो से' जो सरासर फुठ था। तत्पश्चात् उसने एक सिनेमाघर का नाम लिया श्रीर स्वर नीचा करके कोई मीठी बात कही। मुक्ते उसकी सुन्दर प्रेमिका का स्मरण हो आया जिसको कि मैंने गोयावा की ट्रामवे पर देखा था। क्या वह उसी के साथ बातें कर रहा था-इस तरह मानी वह उससे कोसों दूर हो। उस संसार में यहाँ से वड़ा अन्तर है। वहाँ रेशमी वस्त्र हैं और रंग-बिरंगा प्रकाश है। वहाँ के लोग कहते हैं 'श्रापकी असीम क्रपा से,' कैंग 'हृदयग्राही' श्रीर कभी किशी बात का सीधे-सादे 'हाँ' 'ना' में उत्तर ही नहीं देते। जब सामर हमारे पास लौटा तो उसके चेहरे से यह स्पष्ट जान पड़ता था कि वह भी इसी प्रकार की बातें सोच रहा था- 'ग्ररे, यह टेलीफोन तो एक ज्ञाण में श्राकाश से पाताल को मिला देता है।' परन्तु उसने वास्तव में जो इम से कहा वह यह था कि उसकी जेब समाजवादियों का एक छोटा-सा घोषणा-पत्र थी जिसमें उन्होंने श्राम इड़ताल का समर्थन किया था। उसने इमसे उसको पढ़ने को कहा। 'हमें उसका क्या उत्तर देना चाहिये। उत्तर हमें अवश्य देना होगा।' मेरी राय में उसका कोई ऋधिक महत्त्व नहीं है।

'बड़ी बात तो यह है,' मैं सामर से कहता हूँ, 'कि उन्हें विवश होकर हड़ताल का समर्थन करना पड़ा है। उनके इस घोषणा-पत्र से होता ही क्या है ? यह तो इस विषय का केवल राजनीतिक पहलू है।'

श्रीर है भी यह सत्य । सामर ऐसी बातों का केवल बाह्य रूप ही देखता है । चची श्राइजाबेला किसी निश्चित उद्देश्य से भौंहें चढ़ाए हुए श्राती है । विना किसी इरादे के हम लोग सब एक पंक्ति में खड़े हुए मिलते हैं । वह हमारी श्राँखों में श्राँखे डालकर हमारे मन का श्रमली हाल जानना चाहती है । श्राजेंन्टाइन ने कहा :

'मेरे लड़कपन ही से लोग सदा मुक्ते अल्पबुद्धि कहते हैं। यदि मैं क्रान्तिकारी हो जाऊँगा तो मेरी मूर्खता एक रहस्यात्मक तथा असाधारण भाववाली समभी जाने लगेगी श्रीर लोग सुभे मूर्ख कहना छोड़ देंगे। फिर वे कहा करेंगे—वह विभववादी है, श्रीर शायद वे यह शब्द सुमसे कुछ भय खाते हुए कहेंगे।

मेरे सब से पुराने भित्र ने कहा—'मैं तो इसलिए बाहर निकला हूँ कि जर्मिनल की तरह उन्हें श्रपनी हत्या कर डालने दूँ।'

दुसरे ने कहा-

'में मैड्रिड की श्वास बन्द कर देना चाहता हूँ! मैं लोगों को डराकर खानों श्रीर खेतों में काम करने के लिए भगा देना चाहता हूँ। श्रपनी तरह पुराने कपड़े पहने श्रीर हफ़्ते भर की ठोड़ी बढ़ाए हुए।'

सामर बोला--

मनुष्यों को अपनी सारी बुद्धि काम में लाने को बाध्य करके एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना जिससे समाज में कोई श्रेसी मेद न रह जाय । मैं समस्त सम्पत्ति को और इससे भी अधिक, सबके मस्तिष्कों और इच्छा-शक्ति को समाज का धन बना देना चाहता हूँ।'

स्टार—'मैं चाहती हूँ अपने मुर्गे को पुलिस के दाँतों से बचाना।' श्रीर मैं—'स्थानीय सिंडीकेटों के संघ के प्रस्तावों को कार्यरूप में परिगात करना।'

चची श्राइज़ाबेला भौंहें सिकोड़ती है, श्रयना कान मरोड़ती श्रीर श्रयनी नाक पर इस तरह हाथ फेरती है मानो वह उसको माप रही हो श्रीर फिर उसी कोने में चली जाती है। तत्पश्चात् वह सराय के मालिक को घूरकर देखती है। हम लोग कौन हैं। वह कहता है—

'मैं त्राप लोगों से सहानुभूति रखता हूँ।'

वृद्धा ने बैठते हुए, रृष्ट भाव से सोचा कि जिन शब्दों के लिए उसका हृदय तड़प रहा था, वे किसी के भी फूटे मुँह से न निकले। पुत्र के बिलदान से उसके भीतर जिस नैतिक शक्ति की सृष्टि हुई थी। वह अब डूबने-सी लगी श्रीर बुढ़ापा उसे दबाने लग गया। 'इस प्रकार हिम्मत न हारो, चची श्राहजाबेला।' जब वृद्धा ने यह देखा कि श्रीरों पर उसकी मनः स्थिति प्रकट हो गई है तो उसने सर उठाकर थुका:

'हरामी—सबके सब निकम्मे हरामजादे!'

इम लोग सराय से चल पड़े। स्टार श्रीर वृद्धा वहीं ठहरी रहीं। लोग यह सोच रहे थे कि जनाज़े का जलूस नहीं निकलेगा। तीनों लाशों को एक लारी में डालकर पूरी रफ़ार से बग़ल की गलियों में से ले जाएँगे। लोगों की इच्छा थी कि जनाज़े की रस्म सच्चे अर्थों में सार्वजनिक हो और ताबृत खुलें हों। जिस प्रकार बूज्र्वा लोगों ने श्रपने स्वदेशप्रेमी शहीदों की स्मृति में इम सब लोगों से सार्वजनिक छुट्टी मनवाई थी इसी प्रकार इमारे शहीदों का भी सारा नगर सम्मान करे । अन्तिम मिनट तक सभी लोगों का यही विचार था कि जनाजा नहीं निकाला जाएगा। किन्तु अन्त में एक बड़ी सनसनी फैलानेवाली खबर सुनाई दी। समाजवादी नेता श्रस्पताल में हैं श्रीर तीन शव नहीं. वहाँ चार शव हैं। पाँग्रेसो, एस्पार्टको श्रीर जर्मिनल के श्रातिरिक्त उस दिन जोज़े मीरज़े रॉडरीग्वेज नाम का एक बेकार समाजवादी भी श्राहत हुआ था, जिसका कल रात देहान्त हो गया था। इस बात से समाजवादियों को बड़ा हर्ष हुआ क्योंकि अब उन्हें हमारा साथ देने का एक ज़बरदस्त वहाना मिल गया श्रीर उन्होंने मंत्रिमएडल से जनाज़े का जलूत निकाले जाने श्रीर सावजनिक शोक मनाए जाने की माँग की। बेचारे रॉडरीग्वेज ने मरकर इन लोगों को एक वड़ा श्रच्छा राजनीतिक सुत्रवसर प्रदान किया था! जब उन्होंने श्रपनी प्रभातकालीन अकर्मएयता पर विचार किया तो समाजवादी नेताओं ने सोचा कि हम लोग बुद्धांजी तो हैं नहीं श्रीर ऐसा प्रतीत होना हानिकर है, यह कि श्रीर देशों में - जर्मनी श्रीर इंगलैंड में - समाजवादी प्रजातंत्रवादी लोग असफल रहे थे, अतः अपने को अमजीवी कहना

इतना ही हितकर है जैसा कि मन्त्रिमएडल में सम्मिलित होना । उन्होंने सार्वजनिक जनाज़े का प्रस्ताव किया और सरकार ने उसको इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि समाजवादी जलूस में आगे-आगे रहें। वे श्रपनी जगह मौजूद थे। कामरेड प्रॉग्रेसी, एस्पार्टको श्रीर जर्मिनल ! लो अब यह भी आ मिले। पन्द्रह वर्ष हुए कि ये तीनों समाजवादी सिंडीकेटों में तुम्हारे सहकारी आता थे। चूँकि गलियों में जनता की भीड़ है श्रीर गोलियाँ खिड़कियों में से सनसनाती हुई गुप्त-से गुप्त शयनागारों में जा पहुँचती हैं, अतः पतली और सस्ती लकड़ी के ताबूतों में पड़े हुए तुम्हारे ये पहले साथी फिर तुममें श्रा मिलना चाहते हैं। बुदर्वा-श्राज्ञा का पालन करने के यह अभी अभ्यस्त नहीं हो पाये हैं । सामर के कथनानुसार इसका कारण यह है कि राजनीतिक श्राकर्षण-केन्द्र सामाजिक प्रजातंत्रवाद से इट गया है, परन्तु श्राज वह पत्रकार प्रसन्नचित्त नहीं देख पड़ता। वह इतोत्साह श्रीर खिन्न प्रतीत हो रहा है। आज रात्रि को बहुत-सी कमेटियों की बैठकें होंगी, किन्तु सर्वप्रथम हमें संघों के प्रतिनिधियों से भेंट करनी है। जिन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है, हमें उनको केवल यह समका देना मात्र है कि मशीनों श्रादि को खराब करने के सम्बन्ध में हमारी जो योजना थी. उसको कार्यरूप में परिण्त करना अब असम्भव हो गया है। जो कुछ हुआ है उन सब को समकाने के जिए सामर को इमारे साथ चलना होगा। त्राज का दिन उसके लिए बड़ा मनहूस है। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति के जिए अपनी मुर्खता स्वीकार करना बड़ा दुस्पह होता है।

गार्ड वहाँ से हटकर समीप की गलियों में ड्यूटी पर चले गये। समाजवादी लीडरों के आगमन से सारी परिस्थिति बदल-सी गई। अमजीवियों का एक रेला-सा आया। गाडों ने भीड़ में घुसकर ताबूतों और जलूस के नेताओं के लिए रास्ता किया। सी० आई-डी वाले भीड़ में श्रा मिले किन्तु ब्यर्थ, क्योंकि उन्हें हम सबकी तलाशी लेनी होगी श्रीर हम सभी को जेल ले चलना होगा। कुछ मिनटों के लिए स्यं मेधाब्छादित हो गया। जनाज़े चिमगीदड़ों के पेट से भी ज्यादा काले श्रीर हमारे विश्वास से बहुत जयदा बड़े प्रतीत हो रहे थे। जनाज़े श्राते हैं, किंतु भीड़ उनके फाटक पर खड़े होने में बाधा देती हैं। कुछ लोग धक्के देते हुए श्रागे बढ़ जाते हैं श्रीर जनाज़ों को श्रापने कंधों पर ले चलने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। गड़बड़ मच जाती है। श्रांततः इसकी श्रानुमित मिल जाती है श्रीर प्रत्येक जनाज़े को ले चलने के लिए एक ही कद के छः छः कामरेड चुन लिये जाते हैं। समाजवादी जनाज़ा सबसे पीछे रहता है श्रीर उसके पीछे एक खाली गाड़ी है जिस पर फूलों के चार हार पड़े हुए हैं। हमारे जनाज़ों पर फूल नहीं हैं।

किसी को भी पता न चला कि यह सब कैसे और किसके द्वारा हुआ, परंतु सबके देखते देखते तीनों जनाज़े काली श्रीर लाल पता-काओं में लिपटे हुए दृष्टिगोचर होने लगे। भीड़ में से निकलकर समाज-वादी नेता जलूस के अगले सिरे पर आ पहुँचे। उनका वहाँ खड़ा होना यह बताने के लिए काफ़ी था कि यह सब कुछ उन्हीं का किया-कराया है। कम-से-कम मेरे किए यह बात असहा थी। यद्यपि ऐसा प्रतीत नहीं होता, तो भी हम लोग काफ़ी सहनशील हैं। सामर इसका निषेध करता है:

'हमारा हाल यह है कि हममें श्रपनी सफलता से पूरा लाम उठाने की योग्यता ही नहीं है। हमें तो केवल यही आता है कि हम अपनी पराजय को अधिक-से-अधिक किस तरह सफलता के रूप में बदल दें।'

'यह कोई छोटी बात नहीं है।'

'हाँ ; किन्तु इतना पर्याप्त नहीं है।'

इतना कहकर वह मीन हो गया श्रीर हम जलूस के साय-साथ

चलते रहे। जब सामर के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पास हो गया, तो हममें से किसी में भी इतनी योग्यता न थी कि उसे उसकी दुदर्शा की याद दिला सके, व्यक्तिगत रूप से इस अवसर को उसके विरुद्ध शस्त्र की तरह प्रयोग करने की ज्ञमता रखने का तो कहना ही क्या। किन्तु वह इस बात को जानता था और खुश था, और छोटी-छोटी बातों पर जो मगड़े उठते थे उनमें हिस्सा नहीं लेना चाहता था। अतएव कुछ देर तक हम जुप-चाप चलते रहे। चूहे की तरह दुबला-पतला, स्खा हुआ, पीला-सुखवाला एक आदमी भीड़ को चीरता हुआ हमारे समीप आया। सामर का अभिवादन करने के पश्चात् उसने प्रश्न किया कि जलूस में समाजवादी नेताओं की उपस्थित का क्या अभिप्राय था ?

'एक संयुक्त क्रांतिकारी-मोर्चा निर्माण करने के लिए वे इमारे साथ निश्चित रूप से श्रा मिले हैं।'

उस अपिरिचित मनुष्य की आँखें मानों विस्फारित हो गईं। वह वजाहत-सा रह गया। हम आगे बढ़ गये। सामर ने हँसकर कहा:

'यह एक बैंक-पितयों का गुप्तचर है। यह अब एम्सटर्डम को तार देने दौड़ा जायगा। कल प्रातःकाल यह समाचार सारे संसार के पत्रों में छप जायगा।'

'श्रौर इसका परिणाम क्या होगा ?'

सामर ने कन्धे उचकाकर कहा।

'यदि केवल दो-चार वंक-पतियों का दिवाला हो गया तो इम लोगों का उतना ही लाभ होगा।'

जो समाजवादी जलूस का नेतृत्व कर रहे हैं, अब उनमें से एक को मैं पहचान गया हूँ। मैंने उससे कांग्रेस में बातचीत की थी जहाँ कदाचित वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। गली के मोड़ के कारण जन-सरिता अदृश्य हो जाती है। फिर भी भीड़ की उद्दिशता से उसके भावों का अनुमान अञ्छी तरह हो सकता है।

सबके मस्तिष्कों में यही विचार चकर लगा रहा है- यहाँ समाज-वादी का क्या काम ! हम उनके पीछे-पीछे क्यों चल रहे हैं !' कोई सम्मानपूर्वक श्राग्रह करता है कि इन मृतकों में एक समाजवादी है। सामने की श्रोर, हमारे तीनों जनाज़े श्राहिस्ता श्राहिस्ता श्रीर भूम-भूम-कर चल रहे हैं। आँखें आधी मूँदकर अमल-बग़ल देखने से सिविल गाडों के कठोर, पोले श्रीर बड़े-बड़े टोंप दिखाई पड़ते हैं। लो श्रब एक छोटा-सा इश्तिहार बाँटा जा रहा है। यह समाजवादियों का एक घोषणापत्र है जिसमें शहीद की मृत्यु के उत्तरदातात्रों को दंड दिलाने का वचन दिया गया है श्रीर जुलूस का रास्ता बतलाया गया है। 'जुलूस पास्यो दि पेदो होता हुआ प्लाज़ा दि कास्टेलर पहुँचेगा जहाँ से जनाज़े क्रबिस्तान की श्रोर श्रयसर हो जाएँगे श्रीर सार्वजनिक प्रदर्शन समाप्त हो जायगा।' यह श्रादेश है। उन्हें बहुसंख्यक होने का भरोसा है। अब साढ़े तीन बजे हैं। सायंकाल होने में अभी बहुत विलम्ब है-मई मास में सूर्य साढे सात बजे से पहले अस्त नहीं होता-जुलूस को प्लाजा दि नेप्ट्यूनो की श्रोर मुड़कर प्वेटा दि सोल तक जाना चाहिये। जो लोग जनाज़े ले जा रहें हैं उनसे गुप्तरीति से हमने यह कह दिया है।

'हमारे शहीदों का दर्शन करने के लिए बूड्वां लोगों को बाध्य करना होगा। जब पैब्लो हगलेखियस मरा तो उस सड़े हुए मांस-पिंड को समाजवादियों ने तीन दिन तक जनता की आँखों के सामने रक्ला था।'

जुलूस के पृष्ठ भाग में घोषणापत्र वातावरण को विषाक्त कर रहा या । गलियों में से जो शक्तियाँ सावधानी से सब कुछ देख रही थीं हमारी स्त्रोर सन्देहपूर्ण दृष्टिपात करने लगीं । सुबह की घटनास्त्रों ने हमें एक अभेद्य नैतिक विजय प्रदान की है । पास्यो दि प्रेदो पहुँचते-पहुँचते जुलूस तीन गुना हो गया । दहकते हुए कोयलों के रंग का लाल इत- वार, कम्पायमान नगर और जन समृह के शिरों के ऊपर जहाज़ों के समान थिरकते हुये तीन शव! हमारी रक्त ध्वजाएँ बूज़्वां लोगों की बैजनी ध्वजाओं को मानो चुनौती दे रही थीं। समाजवादी शव, बिना पताकाओं के पीछे-पीछे जा रहा था। सामर को श्रव स्मरण हुआ कि उसको श्राज खाना खाने तक का श्रवकाश नहीं मिल सका है। वह कहने लगा—

'यदि मेरे पेट में ज़ख्म लगा तो इससे मैं श्रौर भी जल्दी श्रव्छा हो जाऊँगा।'

यद्यपि प्रायः सभी सच्चे क्रांतिकारी श्रपने जीवन में किसी विशेष कारण के उपस्थित हुए बिना ही इस पथ पर श्रप्रसर हुए हैं फिर भी में यह सोचने लग गया कि सामर क्रांतिकारी क्यों हो गया। किसी श्रव्यक्त नैतिक श्रभाव के कारण जिसका बचपन से श्रनुभव करते श्राये हैं श्रीर जो शिचा द्वारा उत्तरीत्तर पुष्ट होता गया है, ये लोग बिना जाने ही क्रांतिकारी बन जाते हैं।

श्रव हमें गीत सुनाई देते हैं। इस श्ररण्य में जहाँ श्रकेला व्यक्ति एक वृत्त मात्र है, मनुष्यों की टोलियाँ इस प्रकार गायन कर रही हैं मानो श्राज वड़ा दिन हो! इस दिन हम चिराग़-जले मशालों की तरह जलती हुई मोमवित्तयाँ लेकर निकला करते थे श्रीर कमी-कभी मेघों के श्रागे-श्रागे चलनेवाले श्वेतवस्त्र धारी विनाशकारी देव-दूतों के गीत गा उठते थे:

श्राश्रो हम सन मिलकर श्रन्तिम युद्ध करें।

गिरजाघर के अन्दर बचपन में जैसा धार्मिक भाव मेरे मन में उदय हुआ था आज बिलकुल वैसा ही भाव मेरे हृदय में भरा हुआ है। स्पष्ट है कि न तो यहाँ आज संत हैं और न पादरी ही। सामर विचार-मझ है। बिना इरादे के हम लोग 'अन्तर्राष्ट्रीय गीत' की ताल

पर मार्च कर रहे हैं। जनाज़ों के चारों श्रोर खड़ी हुई श्राईबेरियन श्रराजकवादी संघ की एक टुकड़ी गाती है—'जनता के पुत्र, ज़ज़ीरों में वँघे हुए,' श्रीर ऐसा प्रतीत होता है मानो श्राकाश नीचे खिसक श्राया हो, वायु भाराकांत हो, श्रीर श्वास लेना दूभर हो गया हो। जलूस बराबर श्रागे बढ़ता जा रहा है श्रीर उसका श्रायमाग क़रीब-क़रीव नेप्ट्यूनो तक जा पहुँचा है। ग़ालिबन ७०,००० मज़दूरों का समृह है। श्रापनी माँदों में पड़े हुए बूज़्वां लोग डर से थर-थर काँप रहे होंगे। में सामर से यह कहता हूँ:

'यदि ये सच्चे क्रान्तिकारी होते तो इम आज रात को पूर्ण विजय प्राप्त कर लेते। यदि इमारी संस्था सचमुच प्रमुख प्राप्त करने की इच्छुक होती तो आज यह काम करना कितना आसान होता!'

साम्यवादी उक्ति होते हुए भी में इसका निषेध नहीं करता। हम 'अन्तर्राष्ट्रीय' की ध्वनि पर चले जा रहे हैं। घुड़सवार गार्ड हमारी इस प्रकार देख-रेख कर रहे हैं जिस प्रकार गड़िरये अपने गल्लों की चौकसी किया करते हैं। श्रव हमने देख करना छोड़ दिया है। हम श्रव बलवान् हैं और सब कुछ कर सकते हैं। हम चले जा रहे हैं, जर्मिनल, एस्पार्टको और प्रॉथेसो के पीछे-पीछे, श्राहिस्ता-श्राहिस्ता, श्रनन्त की श्रोर। हम न्याय और स्वतंत्रता की श्रनन्तता की श्रोर बढ़े चले जा रहे हैं। सामर बाधा देकर कहता है:

'स्वतंत्रता कोई त्रान्तिम ध्येय नहीं हैं। वह तो एक पताका मात्र है।'

'वाह! इम बलशाली हैं। इम को इमारे पथ से कोई चीज नहीं हटा सकती। प्राँग्रेसो, एस्पार्टको और जिम्नेनल के जनाज़े उसी प्राचीन ऊँचे मार्ग पर जा रहे हैं। मृत्यु या विजय। इसके अतिरिक्त अन्य बातें बूज़्वां मत के आगे मुकना है, 'नर्मदल' का ढकोसला मात्र है।' सामर और मैंने निश्चय किया कि मनुष्यों के सामान्यतः क्या विचार हैं, यह हमको जान लेना चाहिये। हम जुलूस के अग्रभाग के समीप हैं। अप्रताप्त अपनी गित टीली करके, अपने पास से होकर जानेवाले मनुष्यों की बातचीत सुनने से, हमारा मनोरथ सिद्ध हो सकता है। जो कुछ मुक्ते याद आता जाएगा मैं उसीको लिख़्ँगा! एक आदमी ने कहा—'मेरे पास दो रिवाल्वर हैं, परन्तु सुक्ते दोनों की आवश्यकता है। इससे कम में आदमी की गुज़र ही नहीं?' दूसरे के उत्तर को मैं सुन न सका। लोगों की भीड़ें हमारे पास से होकर गुज़र रही हैं। कोई काला कोट पहने हुए हैं तो कोई खाकी, किसी की कोट चमकीला है तो किसी का पैवन्ददार। 'यदि हम इन तीनों शहीदों को भी गिन लें तो प्रजातन्त्र के आगमन के उपरांत हमारे दो सी पन्द्रह साथी काम आ चुके हैं।' बहुत से मनुष्य जाकटें पहने हुए हैं। एक की जाकट कोहनी पर फटी हुई है। दूसरे का कालर पसीने से गल गया है। 'नहीं, सोलह, क्योंकि समाजवादी को भी गिनना होगा।' कोई निषेध करता है—'समाजवादी अमजीवी नहीं हैं।'

सामर उत्तर देता है—'यदि समाजवादी न मरा होता तो हमारा यह जुलूस भी न निकल पाता।' इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं देता, क्योंकि इसकी सत्यता से इन्कार ही नहीं किया जा सकता। इम जब भी कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हमारे मार्ग में सदा विश्व डाले जाते हैं। अन्तिम वक्ता की बात का समर्थन करता हुआ एक और बोला—'यदि ये लोग हमें इस तरह काम करने दिया करें तो रिवालवरों की ऐसी आवश्यकता ही क्यों हो ?' एक और बोल उठा—'जरा सब करो—यह अभी समाप्त थोड़े ही हो गया।' हमारे पीछे आने-वाले लोगों में 'अमजीवी वर्ग के एकाधिपत्य' के प्रश्न पर चर्चा हो रही है। सब लोग इसके विरोधी हैं। किन्तु यदि शासन की बागडोर आई-वेरियन अराजकतावादी संघ के हाथों में हो और आर्थिक नियन्त्रण का भार जातीय अमजीवी संघ पर हो तो वे सब ऐसे डिक्टेटरशिप को

स्वीकार कर लेंगे। सामर की राय में ऐसा होना अनिवार्य है यदि अराजकतावादी संघ यथेष्ट शक्तिशाली हो और उसमें जातीयरूप से आक्रमण करने की च्रमता हो। मैं उससे कहता हूँ:

'तुम तो श्चराजकतावादी नहीं जान पड़ते !' उत्तर में सामर कन्धे उचकाकर कहता है :

'राष्ट्र के निषेधरूप में तो अराजवाद बहुत ठीक है। किन्तु अमूर्ज कोरा खयाली अराजवाद एक प्रकार का धर्म है। मेरे लिए उसमें कोई आकर्षण नहीं है। क्योंकि सभी धर्मों की तरह उसके मूल में अधिवश्वास स्थित है और एक काल्पनिक आदर्श को अपना ध्येय मानता है। अराजवाद और कांति में कोई पारस्परिक संबंध ही नहीं है। कोई आध्यात्मिक तत्व हमारी कांति का मूलाधार हो ही नहीं सकता। आजकल हमारी आत्मा का भाव, और हम जिस रूप में उसे मानते हैं वह भी, बूद्र्वा है। किन्तु इस आत्मा के वावजूद भी हमारी कांति होकर ही रहेगी।

में उसकी इस बात को पूरी तरह नहीं समकता, परंतु उसके लहके की विमलता से में प्रभावित अवश्य होता हूँ। इमारे दाहिनी श्रोर के मज़दूर कह रहे हैं कि राज-मज़दूरों की सिंडीकेट सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा आदमी बीच में बोल उठता है: 'किन्तु वेटरों की सिंडीकेट ने बे-रोज़गारों की सहायता का प्रबंध किया है।' पीछे की श्रोर से हमें जिमनल का नाम सुन पड़ता है। जब कभी कोई कामरेड उसका नाम लेता है तो हमारे संघर्ष का कोई-न-कोई प्रसंग अवश्य छिड़ जाता है। कारण् यह कि जिमनल का सारा जीवन इसी संघर्ष में व्यतीत हुआ था। अब मृत्यु के कार्यशून्य, मोध चेत्र से उसकी अनवरत चेष्टा हमें श्रोर भी श्रिधक ज़ोर से प्रेरित कर रही है। एस्पार्टको का नाम अपेज़ाकृत कम सुन पड़ता है, किन्तु वह अपनी विल्ली, श्रंधी लालटेन श्रीर फंटों के साथ रात को शिकार करता हुआ अब भी हम लोगों की श्रांखों के सामने धूमा करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अभी मरा नहीं है और

श्रभी-श्रभी कुछ ही देर बाद हमारी उससे फिर मेंट होनेवाली है। जिमनल के संबंध में लोग कहा करते हैं—वह एक पुरुष था—बस श्रोर कुछ नहीं। एस्पार्टको को वे एक 'श्रराजकतावादी' बतलाते हैं। प्रॉथेसो को वे प्रथम श्रेणी का मिस्तरी कहते हैं श्रीर यह कि उसी ने राज-मजदूरों की सिंडीकेट का संगठन किया था। यह तीनों मिलकर एक निखल सत्ता हैं जिसकी श्रातमा एस्पार्टको है, जिमनल शरीर श्रोर प्रांथेसो कियाशक्त है। सामर इस बात से प्रसन्न नहीं हुआ।

हम श्रव भी पिछड़े जा रहे हैं। स्व लोग गा रहे हैं। हमारे साथा बहुत-से समाजवादी भी हैं; किन्तु वे सबके सब प्रायः मौन हैं। सामर श्रागे बढ़ते हुए श्राकाश पर दृष्टिपात करता है।

'सामान्य मत जानने की श्राज कोई सूरत नज़र नहीं श्राती,' उसने कहा। 'श्राज जो न हो रहे थोड़ा ही है।'

जहाँ-तहाँ लोग लुब्ध स्वर में चिल्ला रहे हैं। 'प्वेर्टा दि साला को चलो।' समाजवादी नेताओं की आज्ञा का मतलब सममकर जनका समूह विद्रोही हो गया है और अराजवादी संघ की आज्ञापालन पर किटवह देख पड़ता है।' प्वेर्टा दि सोल होकर! चारों ओर से यही पुकार उठ रही है। आवार्जे बढ़ती जा रही हैं। जनाज़े अब प्लाज़ादि नेप्टयूनो आ पहुँचे हैं। सामर और में अब भीड़ को चीरते हुए सवेग आगे बढ़कर अपनी पहली जगह पहुँच जाते हैं। हम मार्ग में लोगों को अपनी योजना बतलाते आये हैं। हमारे पीछे आवाज़ों का प्रतिच् बढ़ता हुआ एक त्फ़ान उठ रहा है। आकाश धूसर तथा संदिग्ध है। चेहरों का रंग स्थादा सफ़ेद है और वृच्लों का रंग साधारण से अधिक हरा है। 'प्वर्टा दि सोल को।' सुभे केवल इस वाक्य का अन्तिम शब्द ही सुनाई दे रहा है। 'सोल!' हज़ारो गलों से निकलनेवाला शब्द—'सोल!' जनाज़ों को चलनेवाले लोग बाई ओर मुड़ना चाहते हैं। सेंट जेरोनिमो का

प्रवेश-मार्ग सवार और पैदल सेना ने विलकुल रोक रक्खा है। 'सोल!' इस चीत्कार में कितनी ही नई आवाज़ें आ मिलती हैं। आकाश के धूमिल तोरण से टकराकर यह नाद शंखनाद-सा प्रतिध्वनित हो उठता है। 'सोल!' जनसमूह निश्चल खड़ा है। 'सोल!' सामर हँसता है। आकाश एक आश्चर्य-चिकत किन्तु आज्ञाकारी सेवक की तरह एक रौशनदान खोल देता है जिसमें से पीली किरणें निकल आती हैं। जनाज़ों के काले कलेवर पर सूर्य की पीली रिश्मयाँ चमचमा उठती हैं। परन्तु सामर के हँसने का कारण यह नहीं है। जनसमूह दो अन्तरों की धुन बाँधे हुए है—'सोल!' सामर हँसे जा रहा है। उसका हास्य कड़ एवं कुटल है।

'चालीस हज़ार गलों के लिए यह कितना प्यारा शब्द है!' वह अपने हास्य का निरूपण करता हुआ कहता है।

किन्तु वह पूरी बात नहीं बता रहा है । उसके हँसने का कारण्यह है ही नहीं। उसका आनन्द इससे कहीं गहरा, पञ्छन्न तथा शालीन है। वह ऐसा मदोन्मद है जिसको, चर्ण्याज़ के सहरा, वह कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता। उसके इस आहाद में उसकी प्रेमिका की मदभरी चितवन भी काम कर रही है। 'सोल!' 'सोल!' सहसा में स्वयं अपनी सद्दमदर्शिता से भयभीत हो उठता हूँ। वह उसकी वाग्दत्ता पत्नी उसको 'सूर्य,' बहुत मुमिकन है, 'मेरे सूर्य,' 'मेरे हृदय के सूर्य,' कहकर अवश्य पुकारती होगी। वह बूज्रों है, किन्तु अब सामर उसको क्रांति से परिवर्तित, जनता के सायुज्य रूप में देख रहा है! 'सूर्य,' 'सूर्य!' मानो वही उसको पुकार रही है! अब उसके लिए सभी कुछ सम्भव है। क्रांति और उसका व्यक्तिगत सुख दोनों ही अब साथ-साथ चलारहे हैं।

जुलूस के अब दो भाग हो गये हैं। इमारा दल जनाजों के चारों अप्रोर जमा हो रहा है और अन्य लोग प्लाजा दि कास्टैलर की ओर

चले जा रहे हैं। हमारे साथी अब भी 'सोल' की ध्वनि लगा रहे हैं। उनका भाव भत्सनापूर्ण है। इमारी योजना कार्य रूप में परिखत होती जा रही है। 'सोल' का नाद त्याग कर जनसमूह अब साम्यवादी तथा श्रराजकतावादी 'त्रान्तर्राष्ट्रीय गान' की तान छेड़ रहा है। विश्वास तथा इट संकल्प के साथ इम सेना के विरुद्ध बढ़ रहे हैं। उन्होंने गली रोक रक्खी है परन्तु वे शीघ्र ही मार्ग छोड़ देंगे। हमारे एक श्रोर पैलेस होटल है श्रीर दूसरी श्रोर रिट्ज । श्रव, श्रो धनी तथा श्रिन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकवृन्द, इमारे तीन मृत भाइयों की श्रोर निहारो ! वे लोग चौथे शव को द्रुतगामी वाहन द्वारा यहाँ से दूर ले गये हैं। भयभीत मत होना ! हम भली भाँति जानते हैं कि श्राप इसको श्रशिष्ट कहेंगे, किन्तु स्पेन में श्रशिष्टता कोई दलील नहीं है। यह देखिये, प्रॉमेसो, एस्पार्टको श्रीर जिमनल । यह तीनों जनाज़े एक उत्क्रष्ट स्मारक के रूप में रक्खे जा सकते हैं। हाँ, हाँ, एक मुहर्रमी यादगार की स्रत में । परन्तु होगा तो वह हमारा अपना स्मृति-स्तंभ । हमें भी बूज़्र्य लोगों को अपना स्मारक दिखाने का इतना ही श्रिधिकार है जितना कि उन्हें वह दूसरी मई वाला, वृत्तों के मध्य में स्थित, स्मारक दिखाने का अधिकार है। प्रॉयेसो, एस्पार्टको, जर्मिनल । इस्रो, सामर, जरा उस पीले चन्द्रमा की श्रोर तो देखो। उसी ने तो कहा था—'तीन नवीन ग्रह—प्रांग्रेसी, एस्पार्टको ग्रोर जिमनल हमारे यहाँ आये हैं !'

सूर्य त्रव फिर निकल श्राया। साथियो, श्रागे बढ़े चलो ! हमें सूर्य से क्या लेना है ! हमको तो प्वेर्टा दि सोल पहुँचना है ! श्राज तो श्राकाश भी हमें घोखा देने का प्रयत्न कर रहा है। भाड़ में जाने दो श्राकाश को ! गाश्रो ! गाश्रो ! हमें दूर रहने की सूचना देनेवाला जो यह विगुल बज रहा है, इसकी ज़रा भी परवा मत करो। बस गाये जाश्रो ! हमारी श्रावाजें सब जगह बुस जायँगी। स्वार्थ के श्रायुध से

डके हुए शिरों को इमारे विचार गोलियों की तरह भेद डालेंगे। गास्रो ! बस, गाये जास्रो !

एक गोली चली। श्रीर गोलियाँ चलती हैं। जन समृह मौन है। उसके िर के ऊपर जनाज़े डगमगा उठते हैं। बिगुल फिर बजता है। यह है क़ानून ! पहले क़ानून आता है, फिर उसके पीछे कार्य। प्राचीन सम्यताओं की यही रीति है। किन्तु उन सम्यताओं में, जो इमारी सम्यता के सहश, अब जन्म ले रही हैं, पहले आएगा कार्य, उसके बाद कुछ भी नहीं, श्रीर क्वानून बहुत पीछे श्राएगा । विगुल के श्रांतिम स्वर के साथ गोलियों की एक बाद छुटती है। गार्ड अपनी राइफ़िलें कन्धो पर रख लेते हैं। प्रत्येक बाढ़ के पश्चात् प्राणांतक सन्नाटा छा जाता है। कौन-कौन गिरेगा ? मैं अभी तक क्यों नहीं गिरा ? मन में यही विचार रह-रहकर उठते हैं। शिरों पर डगमगाते हुए जनाज़े श्रागे चले जा रहे हैं। जन समुदाय सिकुड़कर पीछे इट गया है किन्तु जनाज़े उठानेवाले बराबर श्रागे बढ रहे हैं। श्रब वे श्रकेले रह गये हैं। हमारी स्रोर से भी, कहीं-कहीं इधर-उधर से गोलियाँ चलती हैं जिनकी प्रतिध्वनि प्लाजा की सीमात्रों पर ही शून्य में विलीन हो जाती है। गार्ड अपनी पंक्ति भंग करके दोनों खिरों पर इकटे हो गये हैं। उनमें से एक घराशायी हो गया है। एक और सवार का घोड़ा आहत होकर पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है। हम लोग पीछे हटते हए गोलियाँ चलाते हैं। इम किसी वृद्ध अथवा स्तंभ की आड़ हूँ उरहे हैं जिसके पीछे से इस गोलियाँ चलाते रह सकें। गार्ड इसारी गोलियों का उत्तर गहन बाढ़ों से दे रहे हैं। इजारों जुलूसवाल लोग भाग-भागकर रिटायरो पार्क श्रीर साइबेलीज़ में पनाह ले रहे हैं। गोलियों की बाढें बराबर चल रही हैं। खाली सड़कों पर जगह जगह काले बिन्दु तड़फड़ा श्रीर कराह रहे हैं। हर जगह गोली चल रही है। जनाज़े अब भी आगे बढ़े जा रहे है। एक जनाज़े के समीए जाकर

एक श्राफ़सर रिवालकर तानकर उसे रकने की श्राशा देता है। गोलियों की श्रद्धश्य तरिक्षत घारा में श्रगले जनाज़े के दो ले जानेवाले गिर पड़ते हैं। जनाज़ा डगमगाकर घड़ाम से खरंजे पर श्रा रहता है। दोनों श्राहत शव-वाहक पेट के बल सरकते हैं। श्रोर श्रन्य लोग रिवालवर फ़ायर करते हुए पीछे हटते हैं। मैं एक बेंच की श्राड़ में जाकर गोलियाँ छोड़े जा रहा हूँ। सामर, जेबों में हाथ डाले हुए ऊपर-नीचे देखता श्रोर गालियाँ देता है। प्लाज़ा मागे हुए मनुष्यों की पंक्तियों से भरा हुश्रा है। हम बराबर गोली चला रहे हैं। एक श्रोर जनाज़ा भूशायी हो गया। गोलियाँ बागों में पहुँचकर फूल नोच रही हैं। श्रीय खरंजों पर पटापट गिर कर पत्थरों की किचें उछाल रही हैं। शीघ ही बहुत-से लोग साइवेलीज़ से दौड़ते हुए श्राते हैं। बहाँ से श्रीर सेन जेरोनिमो से श्रीर सेना यहाँ श्रा पहुँचती है। श्रव हमें या तो भाग जाना पड़ेगा या मर जाना। चूँकि हमें मरना नहीं चाहिये हम भाग खड़े होते हैं। श्राज रात को कमेटियों में भी तो जाना है!

चन्द्रमा ने कहा था—'तीन नये ग्रह आये हैं—एस्पॉर्टको, प्रॉप्रेसो श्रोर जिमनता।' शव पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। तीसरा जनाजा जख्मी ले चलनेवालों के कन्धों से खिसक कर जमीन पर गिरा तो श्रखरोट के सूखे हुए छिकुले की माँति दड़क गया। छिकुला फटा तो सफ़ेद और पीले रंग का फल बाहर निकल पड़ा। प्लाज़ा में श्रव बिलकुल सनाटा है। श्रव भी कई स्थानों से गोलियाँ श्रा रही हैं। श्राहत मनुष्य किसी सुरिच्तित स्थान की श्रोर सरकते जा रहे हैं, किन्तु सरकते हुए भी वे फ़ायर कर रहे हैं। सेना को खुले हुए मैदान में श्राने का साहस नहीं है। एक ज़ल्मी घोड़ा जिसकी रीट़ की हुड़ी टूट गई है, श्रीर जिसके नितंब चीतल-जैसे दलकवाँ देख पड़ते हैं, जपर मुँह उटाकर, श्रागे को दौड़ता है। वह पागल की तरह नाचता हुश्रा प्लाज़ा के इस सिरे से उस सिरे तक जाता है। एक शब के तखते में उसकी रास श्रवक जाती

है। शव खरंजे पर उलट जाता है। मैं भी दूसरों की तरह भाग रहा हूँ। परन्तु मैं अब रक कर चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ। श्राध घरटे तक किसी को एक पग भी श्रागे रखने की हिम्मत नहीं होती। घोड़ा अब भी इधर-उधर दौड़कर प्लाजा में गहरे लाल रंग के गुलाब जल के फूलों का फर्श विछा रहा है। कामरेड एस्पार्टको, प्रॉप्रेसो श्रीर जिमनल के श्रितिरिक्त खरंजे पर चार श्रान्य मनुष्य हैं। चारों मुदें। जिमनल रिक्त पात्र के बाहर पड़ा हुआ है। उसकी खुली हुई भुजाश्रों पर प्रकाश पड़ रहा है। सब जख़मी भाग गये हैं। जिससे जहाँ हो सकेगा हलाज करायेगा। या कम-से-कम जिसका जहाँ जी चाहेगा मर तो सकेगा। बूज़्वों लोगों की इच्छानुसार 'विप्लव के स्थल पर, कार्य करता हुआ' तो वह न मारा जायगा। तीनों शव लोलियों से चलनी हो गये हैं श्रव यह लोग शवों की हत्या करने पर उतर श्राये हैं।

चची श्राइजाबेला श्रोर स्टार द्रुतगित से क्षाज़ा में श्राती हैं। एक सवार उन्हें वहाँ से बाहर निकाल कर भगा देता है। इस गड़बड़ में स्टार की गोद से मुर्गा छूट जाता है। वह शवों के मध्य में श्राता है श्रीर उनमें से एक पर कूदकर शाम की श्रज़ान देता है। सामर श्रीर मैं किसी प्रकार रिटायरो पार्क की रेलिंग पर चड़कर पार्क में श्रा पहुँचते हैं, जहाँ संघ समिति के सदस्य श्रायंनो फ़रनेन्डीज़ से हमारी मेंट होती है। वह बिना रुके हुए हमसे कहता है—'रात के दस बजे क्वाट्रो कैमिनॉस में विष्नात्मक योजना पर विचार किया जाएगा।'

सामर इसका निषेध करता है:

'किंतु क्या आपको यह नहीं मालूम है कि हमें इस काम को त्याग देना पड़ा है ! अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते।'

इस बात पर अरवैनो फ्रोध के साथ कहता है :

'मूर्खराज, क्या तुम्हें अभी तक यह नहीं मालूम हुआ कि उसी भोजनालय में दो ऐसे कामरेड भी मौजूद थे जो उस गुप्तचर को पह- चानतें थे श्रीर उनकी श्राखों के सामने सारी घटना घटित हुई थी। उन्होंने उस गुप्तचर का पीछा किया श्रीर उसे ठिकाने लगा दिया। देखो, यह रेखाचित्र यह है।' रिटायरो पार्क में श्रपने रिवालवर श्रीर नोटबुकें छिपाकर हम लीलहाड स्ट्रीट में होकर चोरों की तरह चले श्राये। शाम को पार्क बंद होने से पहले हम उन चीजों को लेने जायँगे। यहाँ छत पर से माज़ा दि नेप्ट्यूनो दिखाई पड़ता है। चची श्राहजानेला श्रीर स्टार खरंजे के एक कोने पर वहाँ बैठी हुई हैं। सांध्य श्राकाश के नीचे पड़े हुए जर्मिनल के नम शव पर दोनों के नेत्र गड़े हुए हैं। दृरी हुई रीढ़ की हड्डीवाला घोड़ा श्रव भी पूर्ववत् तत्य कर रहा है। स्टार के श्रक्क में जब मैं फिर मुर्गा देखता हूँ तो श्राधिक निश्चितता-पूर्वक साँस लेता हूँ।

## सामर प्रेम और क्रांति के मध्य में

जब मैं िसनेमाघर पहुँचा तो खेल आरंभ हो चुका था। सुनहरें केशों और सुन्दर जंबाओं वाली अप्सरायें मानो मेरा स्वागत कर रही थीं। संगीत अमरीकन था, अफ़रीकन ढोल बज रहे थे और ऊँचे असंबद स्वर आकरिमक रूप से मानो पीतल के कंठों से निकल रहे थे। लय इतनी सजीव थी कि उससे वैन्जो के मधुर स्वरों की अपेज़ा भोटरों की गड़गड़ाहट की याद आती थी। विषयासक्ति का साफ और गहरा वातावरण था। नाच ऐसा था मानो कोई नट अपना खेल दिखा रहा हो या कोई तैराक पैर रहा हो। इसका सारा क्रम प्राच्य-प्रणाली का बिलकुल उल्टा था जहाँ के नाच-गाने से ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने नशा पिलाकर सुला दिया हो और रीढ़ की हड़ी में भी विष फैल गया हो। यह मैड्रिड की नहीं न्यूयार्क की कृति है। हमारी

दम्भपूर्णं आध्यात्मिक संस्कृति का उसमें रंचक मात्र आभास नहीं है। न उसमें कहीं जनेवा की अन्तर्राष्ट्रीयता का ही पता है। नीचे, तली में - जमनास्टिक, तैराकी, भारी जबड़े। ऊपर, श्रात्मा की दिशा में. उसकी पराकाष्ठा है- रूज़वेल्ट ! मनोविज्ञान रहित् राजनीति, शरीर श्रीर उसकी यंत्रवत् चलाते रहने की श्रावश्यकताश्रों से श्रात्मा का ऐसा समीकरण कि कोई कह ही नहीं सकता कि आत्मा कहीं है भी! एक ऋत्यन्त विषम ऋादर्श जिसके कारण नैतिक महत्ता तक पहुँचाने वाला चिकना बाँस बेचारे थ्योडोर (रूज़वेस्ट) को अपनी खोपड़ी पर उठाना पड रहा है। इस आदर्श को एक संकीर्ण अवास्तविक सूत्र में इस प्रकार प्रस्कृटित किया जा सकता है- 'शब्दों में कार्य महानतर हैं। इस सुनहरे देश की आतमा का इस हद तक विकास हो चुका है कि वह मोटरों की गड़गड़ाइट पर ताल देकर नाचती है और हबशियों के बालोचित गीतों पर अपना शरीर मटकाती है। एक दिन वह यह बात जान गई कि शब्दों पर एक अस्पष्ट मानसिक शक्ति का अधिकार है। यह ग्रात्मा की एक भयानक धमकी थी। उसने तत्वण शब्दों के विरुद्ध एक फ़रमान जारी कर दिया। थ्योडोर उसे ऋंगीकार करने के पूर्व गहरी चिन्ता में डूबा रहा ऋौर फिर उसने खतरे के भौंप बजवा दिये- 'जी हाँ, जनाव। शब्दों से कार्य का महत्त्व अधिक है। मुख से निकले हुए शब्दों का ज़रा भी एतबार मत करो।' कछए और खरहे वाली प्रिंख त्राख्यायिका में खरहे की तरह कल्पना के मैदान में साँस भरकर इतनी दूर दौड़ने के पश्चात् बेचारा थ्योडोर इतिहास-रूपी घास में गुड़गुड़ी मारकर बे खबर सो गया। अमरीकन सिनेमा ही एक ऐसा घोर अनात्मवाद है जो यूरप में जड पकड गया है। और मुक्ते बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं इस प्रकार श्रात्मा की दावत कर रहा हूँ उस समय कारावांशल में सांध्य-फायरिंग के साथ दिन छिप रहा है।

श्रन्धकार में, टार्च की सहायता से, मैं श्रपनी जगह बैठ जाता हूँ। रंगमंच पर कोई दृढ़ स्वर में कहता है--'इमें पूर्ण-रूप से संगठित होकर युद्ध करना चाहिये।' मोटरों का संगीत इस समय बड़ा अच्छा लग रहा है। कार्य-संघर्ष। संगठित रूप से सब का दृढता के साथ कार्य करना। 'इमें सारे भेद-भाव भूलकर एक हो जाना चाहिये।' यह पूरी तरह निश्चय करके कि मैं बहुत दूर जाकर नहीं गिरूँगा, में बड़ी सावधानी से ब्राकाश में छुलाँग मारता हूँ। कार्य, सफल संघर्ष। भाव के बिना ही स्वरों का सम्बाद। संगीत चल रहा है। मैं बैठ गया हूँ। मेरी बाग्दत्ता पत्नी मेरे बाईं ऋोर बैठी हुई है। मैं कुछ भी नहीं देख सकता। उसके एक हाथ में मेरी सुनता हूँ। मुक्ते देखने से जिस परमानंद की उप्लब्धि उसको हुई है वह उसके स्वर में भी प्रस्फुटित हो रहा है। 'ल्यूकस! ल्यूकस!' त्राव में उसकी मुखाकृति देख सकता हूँ। उसके लाल-लाल कपोल, उसकी मधुर मुस्कान, उसके चमकते हुए नेत्र। मुक्ते सहसा अतिच्छा-पूर्वक ही रेखाचित्र श्रीर निंदात्मक प्रस्ताव का स्मरण हो श्राता है। उसकी गोल-गोल भुजाएँ, उसके कपड़ों में बसी हुई सेंट, उसकी सुन्दर तथा त्राकर्षक कचुंकी, उसके दस्ताने जो उसने उतारकर रख दिये हैं—यह सभी मेरे हृदय में एक भीषण ज्वाला-सी लगा देते हैं। जिन सब चीज़ों से मुम्ने सख़त नफ़रत है वह उन्हों से बनी है, वह मेरे शत्रुत्रों के घर की बेटी है। किन्तु वह सुन्दर है। उसकी अपनी श्रात्मा ही नहीं है। मैंने उसमें श्रापनी श्रात्मा भर दी है।

'तुम्हें क्या पता है कि पापा की श्रनुमित प्राप्त करने में मुक्ते कितनी दिकत उठानी पड़ी है। सेविकाएँ वाज़ार से बड़ी बुरी खबरें सुनकर लौटो थीं। जब तुमने मुक्ते फ़ोन किया श्रीर मैंने पापा को श्रास्वासन दिया कि श्रव सब प्रकार शान्ति है तब कहीं

जाकर उन्होंने मुक्ते बाहर ख्राने की इजाज़त दी।'

श्रमली सीट पर बैठी हुई उसकी चर्चा ने आगे भुककर प्रश्न किया:

'ल्यूकस, यह सब क्या हो रहा है ? क्या सचसुच क्रान्ति हो रही है ?'

मेरी प्रियतमा ने सशीघ उत्तर दिया:

नहीं, चची जान, जब तक कि इससे भी ज्यादा कटर सरकार श्रपने श्रत्याचार द्वारा मज़दूरों की समस्त श्रेणियों को मिलकर एक हो जाने को बाध्य नहीं कर देगी तब तक कान्ति का स्त्रपात नहीं होगा।

मुक्ते स्मरण नहीं कि मैंने ये शब्द उससे कब कहे थे। परन्तु मैंने वह उससे कहे अवश्य हैं क्योंकि जो कुछ भी मैं उससे कहा करता हूँ वह उसे हृदयङ्गम कर लेती है और जो कुछ मेरा मत है वहीं जरा-से भी एर-फेर के बिना उसका मत होता है। मैं उसके कथन का समर्थन करता हूँ और चची जान अश्रुपूर्ण कंठस्वर में यह कहती हुई अपनी सीट में नीचे बैठ जाती है:

'होनहार तो होकर ही रहेगा ; किन्तु मैं आशा करती हूँ कि रक्त-पात नहीं होगा।'

श्रम्पारों ने मेरी भुजा दबाते हुए कहा :

'चची से बातें मत करो।'

इम दोनों ने एक दूसरे की ख्रोर देखा । वह मुस्करा दी । मुक्ते भी बहुत-सी बातें याद ख्राने लगीं । किन्तु वह इस घनिष्ठ तथा मधुर प्रण्य-संसर्ग के ख्रन्कुल न थीं । भावना ! ख्रम्पारो में इसके ख्रतिरिक्त कुछ ख्रौर है ही नहीं—उसका शरीर, उसकी ख्रावाज, उसके नेत्र सभी भावनामय हैं । उसकी मुस्कान के उत्तर में मैं मुस्करा नहीं सकता — ख्रौर मैं मुस्कराना चाहता भी नहीं । वह तो बन्द पानी के सहश है— पारदर्शक ब्रौर निश्चल । जल, जिसमें ख्रनंताकाश प्रतिबिंबित होता है ।

श्रथवा जो एक कुरूप पात्र में गुलाब के सफ़ोद फूल को सुरद्धित रखता है। या जब कि चारों त्रोर नम्र चट्टानें त्रीर चुब्ध समुद्र हो त्रीर कहीं कोई मार्ग न मिलता हो तो सहसा मेंहदी की माड़ियों, कुमुदों के मुरमुटों तथा प्रमोद वाटिकाओं के मध्य में एक पोखर का दृश्य हो ! उसने मुसकरा-कर मेरी भुजा दबाई। मैंने उसकी श्रोर देखकर सोचा-'इम श्रमी' तक सब कुछ क्यों न कर पाये ? इम ग्रामी तक ऐसी सामाजिक सम-तुल्यता की अवस्था में भी क्यों नहीं पहुँच सके हैं जहाँ इस विश्राम कर सकते !' तदनंतर उसकी श्रांखों में श्रांखें डालकर मैं मन-दी-मन कहने लगा- 'तुम्हारे इन सौम्य नेत्रों में, तुम्हारे चेहरे की इस प्यारी बनावट में, तुम्हारे इन सरस अधरों में, कराल मृत्यु क्यों छिपी हुई है ?' फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर-'मैं तो आत्मा में श्रद्धा ही नहीं रखता, फिर मैं उसके सामने नतमस्तक होने और उसमें अपना अस्तित्व विलीन करने के लिए क्यों लालायित हो रहा हूँ ?' वह मेरी ऋोर देख-कर मुस्करा रही है। मैंने उसमें केवल दो मनोवृत्तियाँ देखी हैं - मुस्क-राना और अश्रु बहाना। यदि मैं सावधान न रहूँ तो वह एक भाव से दूसरे में च्लामात्र में जा पहुँचती है। मैं मौन होकर उसकी स्रोर एक टक देखे जा रहा हूँ। मैं पुनः उसकी आँखों में आँखें डाज़ता हूँ और फिर अपने आप से प्रश्न करता हूँ —'इस कभी न मरनेवाली खूसट दुनिया से पिड छुड़ाने के लिए मनुष्य क्यों उद्धिय हो उठता है। श्रीर फिर इस गृह-रूपी आश्चर्यमय नूतन संसार में पुनः जन्म लेने के लिए क्यों उत्कंठित रहता है ?' मैं उसके हाथ श्रीर भुजा को चुम्बन करता हूँ जो स्रोस में भीगे हुए प्रभातकालीन पुष्यों के सदश स्त्रम्लान तथा सरस हैं। रंगमंच पर मुन्दर ऋष्तराएँ नृत्य कर रही हैं। संगीत मेरे उन्माद का उपहास कर रहा है श्रीर माननीय ध्योडीर रूज़वेल्ट श्रपने दृद् स्वर में बराबर यही दुहराये जा रहे हैं—'इमें पूर्ण रूप से संगठित हो जाना चाहिये।'

हाँ, हाँ, हमें पूर्णतः संगठित होना चाहिये। परंतु आपका मार्ग चूड़्वा स्वर्ग में होकर जाता है और हमारा इसके विपरीत। मेरे लिए अम्पारो की आँखों में मृत्यु नृत्य कर रही है और उससे दूर एक अद्भुत भौतिक जीवन दिखाई देता है। परंतु में मृत्यु को छोड़ नहीं सकता। यह मेरा अपराध नहीं है, किन्तु यह अपराध मेरी अंतरात्मा का है, जिसने चेचक के टीके के सदश सुमे कभी सुख की बीमारी न होने देने का बीड़ा उठाया है। यही अंतरात्मा सुभे प्रण्यसूत्र में बाँच रखती है। अम्मारो सुमसे प्रश्न करती है:

'क्या यही क्रांति है ?'

मैं स्वयं यही नहीं जानता । किंतु मैं यह भी नहीं चाहता कि यदि हम इस समय श्रमफल रहें तो वह धोखा खा जाय । श्रतः मैं उत्तर देता हूँ 'नहीं।'

'मेरा भी यही विचार था,' वह कहती है, 'क्योंकि अभी सरकार तो बदली ही नहीं है।'

तदनन्तर उसने मुक्ते अपनी कल की दिनचर्या सुनाई। उसके कार्यों से ऐसा दृढ़ विश्वास टपकता है, एक ऐसा बुड़वां ठोसपन, अपने सिद्धांतों की शक्ति के प्रति ऐसी असीम श्रद्धा कि मैं भयभीत हो उठता हूँ । वह किसी के यहाँ मिलने गई थी। तो उसने किस-किस से बातचीत की ? उन्होंने उससे क्या-क्या कहा ? क्या उन लोगों ने उसके स्वभाव को पहचानकर उसकी शिशुता का आदर किया ? उन्होंने कोई अशिष्ट बात तो नहीं की ? वह मुक्ते अपने विवाह के कपड़ों की आल्हा सुना रही है। 'मेरा विचार है कि उन सुन्दर चीज़ों को देखकर तुम प्रसन्न होगे। विलास-सामग्री की तिजारत करनेवालों ने, मशीनों और मनुष्यों के सुख-स्वमों ने हमारे वैवाहिक जीवन को सजाने में स्वयं अपना अतिक्रमण कर डाला है और वह इस कार्य में अथक रूप से जुटे हुए हैं।' फिर वह मुक्ते यह बताती है कि उसका सुहाग का जोड़ा

किस प्रकार तैयार किया जायगा। मैं इन सारी अपरीकन मनोरथ-कल्पनाश्रों के मध्य में, उसे एक सरल पुष्प के तुल्य देखता हूँ, जो एक शिशु की तरह प्रकाशमय और पित्र है। मैं अपने आप से पूछता हूँ— 'एक अधोसुखी सम्यता और एक सड़ा हुआ समाज ऐसे फल किस तरह पैदा कर सकते हैं ?'

वह मेरी त्राँखों में त्राँखें गड़ाकर मुक्तसे विनय करती है:

'ज़रा मुख से बोलो तो। हमारे सुख के सम्बन्ध में तो कुछ सुभे बतास्रो।'

वह मुक्तसे उच्छवास चाहती है। यदि मैं अपने हृदय के कुछ उद्गार उसे सुना डालूँ तो मैं उसको बिगाइने का अपराधी तो होऊँगा? वह अपना घोंघा—जैसा गुलाबी कान मेरे मुख के समीप लाकर, बड़ी उस्सुकता के साथ प्रतीद्धा करती है। प्रकृति उसके कान में जुपके-से कुछ कह रही है; परन्तु वह बातें उसकी समक्त में नहीं आ रही हैं। मैं अप्रयन्त सरल शब्दों में उसको अपने स्वप्न बतलाता हूँ। अब वह सुस्पष्ट होते जा रहे हैं। रजत पट के छाया-चित्रों से वह कहीं वास्तविक हैं। वह जल्दी-जल्दी श्वास ले रही है। वह मुस्कराती हुई प्रकाशित चित्रों को देखती है और अपनी रुचि के अनुसार उनका अम स्थापित करती है।

'एक दिन तुम्हारा सुन्दर शरीर घुल कर मेरे शरीर में मिला जायगा।'

वह मुस्कान द्वारा इस बात को स्वीकार कर लेती है।

'तब मेरी प्रेयसी रमणी पद को प्राप्त होगी। श्रीर हमारा एक पुत्र होगा।'

वह तत् ज्ञाण आँखें और होठ बन्द करके नीचे देखने लगती है। वज्ञस्थल पर ठोड़ी रखे हुए वह कुछ देर तक बैठी रहती है। मेरे बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी वह छिर नहीं उठाती। में मुस्कराकर एक मिनट प्रतीचा करता हूँ। 'क्या मेरी प्रियतमा को पुत्र की इच्छा नहीं है !' वह मौन रहती है श्रौर मानो िक कुड़ कर श्रपने ही भीतर चली जाती है। श्रग्ततः में उससे फिर वही प्रश्न करता हूँ। मुक्ते ऐसा प्रतीत होता है कि वह सिर हिलाकर 'नहीं' कर रही है। में उसके निकटतर जाकर कान में कहता हूँ—

'नहीं ?'

वह इतने धीमे स्वर में उत्तर देती है कि मैं ठीक तरह सुन नहीं पाता। मैं उसके अधरों के निकटतर कान ले जाकर फिर वही प्रश्न खुइराता हूँ। इस बार मुक्ते सुनाई देता है—

'नहीं, एक छोटी-सी कन्या।'

'बहुत अञ्छा, प्रिये ! वहीं जो तुम्हारी इञ्छा हो।

मुक्तसे मुस्कराए बिना नहीं रहा जाता। वह उसको देखकर अत्यन्त गम्भीर हो उटती है। उसका मुख ऊपर उठवाने के लिए मुक्ते उससे दूसरी स्रोर देखने को कहना पड़ता है। अन्त में जब वह सिर उठाती है तो मैं उससे बहुत दूर होता हूँ।

'ल्यूकस! स्क्रीन की श्रोर मत ताको।'

च्यिक विराम। मैं रज़वेल्ट के साथ हूँ। किन्तु मेरे पास अराज-कता और अमजीवी संघ का रिवालवर है। 'अन्तर्राष्ट्रीय' के ध्यान में मेरी मृकुटि कोध से चढ़ी हुई है। यह चंडू का नशा है। यह एक कृत्रिम बूज़्वा स्वर्ग है। मेरी बग़ल में बैठी हुई भावोन्मत्त आत्मा सहसा चीख पड़ती है—

'ल्यूकस, मेरे सूर्य। रजतपट की आरे मत देखो।'

श्चरे, त्राज रात को विझात्मक कार्य करना है। यह संगीत, वह सुन्दर क्रम से चलनेवाले चित्र—सब भाव-शृत्य, त्रात्मा-रहित— यन्त्रवत् परिपूर्ण पुरुष, पुतलियों के समान चतुर स्त्रियाँ, यह सब शक्तिबर्द्धक हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारे इस विझात्मक कार्य का क्या परिणाम होगा । त्राज रात को जो लोग जुल्म के नये शिकार हुए हैं उनको भी इसका ज्ञान नहीं है । कदाचित् कल श्रान्य नगर भी हमारे साथ सम्मिलित हो जायँगे श्रीर एएड्लेशिया...

'मेरे सूर्य स्क्रीन की क्रोर मत देखो।' क्राम्पारों के स्वर से मुक्ते ज्ञात होता है कि वह रो रही है। 'यह क्या मूर्खता कर रही हो!'

वह फिर रो पड़ती है श्रीर श्रपना हाथ खेंचकर छुड़ा लेती है। उसकी पलकें श्राँसुश्रों से तर हैं। वह शीतल श्रवस्य थे किन्तु उन्होंने सुके उन्मत्त कर दिया। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा:

'श्रच्छा, बस !'

फिर उसने उन्हीं पुराने प्रश्नों की फड़ी बाँध दी। 'क्या तुम मुक्कसे प्रेम करते हो ? तो फिर सिनेमाधर की ख्रोर क्यों देख रहे हो ?'...मैं उससे प्रेम अवश्य करता हूँ, किन्तु उसमें एक शर्त है--वह क्या है?

स्रव वह चुप हो जाती है। मैं प्रेमियों की एक सुपरिचित युक्ति का स्योग करता हूँ। उसे मुस्कराकर िंग हिलाना होगा स्त्रीर दाँतों में दबाकर जीम की नोक दिखानी होगी। मैं उससे रोना बन्द करके मुस्कराने की प्रार्थना करता हूँ। वह मेरा कहना फ़ौरन मान लेती हैं। वह चुप हो जाती है किन्तु उसकी मुकुटि स्त्रव भी बढ़ी हुई है। बहुत कुछ रोकने पर भी छिसकी उसको जीम की नोक नहीं दिखाने देती। मैं सन्तुष्ट हो जाने का बहाना करके उसका हाथ चूम लेता हूँ। उसी च्या सारा हाँल एक अडहास से मुखरित हो उठता है। यह ध्योडोर रूज़वेल्ट की करत्त है जो अपने जड़वादी मिध्याबोध पर हटपूर्वक स्त्रड़ा हुस्रा है। इस हठ का कारण यह नहीं है कि वह सूरप की तरह स्त्रात्मा से न्लानि खाकर स्थूल-द्रव्य की स्रोर लोट स्त्राया है बिलक यह कि वह स्त्रभी तक कभी भी स्त्रात्मतत्व तक पहुँचा ही नहीं है। किन्तु उसके इस स्त्रडहास ने मुक्ते स्त्रपनी प्रियतमा से उदासीन बना दिया है। मैं

उसकी वातों पर विचार करता हूँ। वह मुक्ते अपने दहेज के सम्बन्ध में बता रही थी। उसने मुक्ते अपने विवाह के कपड़ों की बात बताई थी। अब मुक्ते इस बात का ध्यान आता है कि ऐसे कपड़े तो धार्मिक संस्कार के अवसर पर पहने जाते हैं। मैं उससे बहुत-से प्रश्न करता हूँ। मेरे मन की बात समक्तकर, वह जो कुछ उसने छोच रखा है उसका युक्तिपूर्वक निरूपण करती है। उसके मुहागवस्त्र का कामदार पुच्छ भाग बनाने में दरजनों आदिमयों को काम मिल जायगा। किन्तु वह मेरे अभिप्राय को अभी नहीं समक्त रही है। जब में उससे यह प्रश्न करता हूँ कि क्या यह वस्त्र विवित्त विवाह के समय भी पहने जाते हैं तो वह मेरा आश्रय समक्त जाती है। वह चुप-सी हो जाती है। 'क्रांति के कारण,' वह कुछ विलम्ब के पश्चात् कहती हैं, 'तुम मुक्तसे प्रेम नहीं करते।'

'क्या तुम नहीं जानतीं कि धिविल-विवाह के ऋतिरिक्त हम किसी अन्य प्रकार का विवाह करेंगे ही नहीं।' मैं साग्रह करता हूँ।

वह किसी प्रकार श्राँस रोक लेती है। किन्तु उसका श्रात्मसंयम इतना च्यामंगुर है कि यदि में इस समय एक भी मृदु शब्द कह दूँ, या उसका हाथ ही पकड़ लूँ, तो वह फूटकर रो पड़ेगी। में बड़ी सावधानी से इस बात को रोकता हूँ। जब प्रथमबार हमारा परिचय हुआ था तो वह अपनी सखियों में श्रात्मसंयम, निग्रह एवं भाव-गम्भीरता के लिए प्रमुख सममी जाती थी। परन्तु वह अब जरा-सी बात पर, हिष्टिमात्र से, विह्नलं हो जाती है।

'क्या तुम मुक्ते एक बात सच-सच बता दोगे १' वह कातर 'स्वर में पूछती है।

'मैं तुम से सदैव सच बोलता हूँ।'

'मेरे सूर्य, मेरे प्रश्न का सच्चा उत्तर देना। क्या तुम सच्ची बात कह दोगे ?' 'ef 1'

'अच्छा तो क्रसम खात्रो।'

'यह व्यर्थ है। क्रसम में मानता ही नहीं।'

'मुफ्ते स्तमा करो। अच्छा, मुक्ते अपना वचन दो।'

'हाँ, वचन देता हूँ, पूछो।'

'क्या यह सच है कि कभी-कभी तुम मुक्तसे प्रेम करना नहीं चाहते हो ?'

'हाँ।'

'यह भी कि कभी कभी दुम मुक्तसे घृणा करने लगते हो !'

'मैं अपने आप से घृणा करता हूँ।'

'परन्तु वह ऋपराध मेरा होता है ?'

'हाँ।'

वह मेरे पास से सिकुड़कर मौन बैठ जाती है। उसने अपनी दोनों कुहिनयाँ कुर्सी के डंडे पर रख ली हैं और एक हाथ पर ठोड़ी। उसके नेत्र स्विप्तल हो जाते हैं और वह मंद स्वर में कहती है:

'जब तुम रक्षीन की श्रोर देख रहे थे तो मुक्ते यह बात मालूम हो गई। क्या यह सच नहीं है कि कुछ समय से तुम्हारी यही दशा है ?'

'हाँ, उसी दिन से जब कि मुक्ते यह ज्ञान हुआ। कि मैं प्रेम करता हूँ।'

में बिना समके हुए पर्दें पर चलते हुए छाया-चित्रों को देखे जा रहा हूँ। यह चलते-फिरते हस्तखचित चित्र हैं। एक विलौटा एक चुहिया से प्रेमालाप कर रहा है और ज्योंही अपने सीने पर दोनों हाथ रख कर वह चन्द्रमा की और दृष्टि उठाता है त्योंही उसका सुतना खुलकर नीचे गिर पड़ता है। चुहिया लजा-आरक्त हो जाती है। मैं फिर दूर जा पहुँचता हूँ। संघर्ष और उसके परिणाम के विचार में, हाल ही की घटित घटनाओं पर और आज रात को क्या होनेवाला है

इस सोच में, क्रांति सम्बन्धी कृत्यों में, — मित्रगण, कृत्यों में — उलक कर में दूर पहुँच जाता हूँ। प्रेमोन्मत्त बिलौटे का पाजामा खुल जाने पर में मुस्करा उठता हूँ। श्रम्पारो बराबर मेरी श्रोर देखती रही है, क्योंकि मेंने उसको चुपके-चुपके रोते सुना है। मुक्ते ऐसा भी प्रतीत होता है कि मुँह में रमाल देकर वह उसे श्रपने मोती-जैसे दाँतों से चबा रही है श्रीर श्रांत मंद स्वर में 'माँ' कह रही है, मानो वह कोई खोया हुश्रा जानवर का बचा है जो श्रपनी माता को पुकार रहा है। श्रीर मि० रूजवेल्ट हैं कि रेखा-चित्रों के मध्य से वही श्रपनी पुरानी तान पूरे जाते हैं — 'हमे पूर्ण रूप से संगठित हो जाना चाहिये!'

वह एक खोए हुए जानवर के बच्चे के समान है । परन्तु वास्तव में रास्ता में भूल गया हूँ। जब से मेरी उसके साथ जान-गहचान हुई है मैं अपना नैतिक चेत्र छोड़कर उसकी भावनाओं की विशद भूल-भुलैयों में खो गया हूँ। आध्यात्मिक कुटिलताओं से अलिप्त, सुखद तथा स्वच्छ इन्द्रिय-प्रेम से मैं पहले से परिचित था। जिन रमण्यों से मेरा संबंध था वह मुक्तसे स्नेह करती थीं और मैं उनके राग को उत्ते-जित किया करता था। किन्तु मैं स्वतंत्र था। मैं कभी स्वप्न नहीं देखता था। मैं अपने ही स्वप्नों का कीतदास नहीं बना था। वह यह जानते हुए भी कोई आपित्त नहीं करती थीं।गोलियों और घोषणा-पत्नों ने मुक्ते सचेत कर दिया—मुक्ते मेरे स्वप्नोंसे बरवस अलगकर दिया। किंतु, मि० रूजवेल्ट ने क्या किया? मन में एक सन्देह उत्पन्न कर दिया। क्या घोषणा-पत्नों और गोलियाँ बरसाने की अपेचा स्वप्न अधिक वास्तविक, अधिक सजीव, अधिक कियात्मक नहीं हैं? इस सन्देह में भी मुक्ते एक च्यांक आनंद मिलता है। रंगमंच पर मि० रूजवेल्ट किर हँसना आरम्म कर देते हैं। सहसा अपनी प्रेमिका की ओर मुहकर मैं कहता हूँ—

'यदि तुम इसी तरह रोए-घोए जाश्रोगी तो मैं बाहर चला जाऊँगा।'

में जाने को तैयार होता हूँ। वह शान्त होने का कठिन प्रयत करती है। श्रतः मैं वहीं ठहर जाता हूँ। किन्तु यदि मैं चला भी जाता तो केवल मेरा शरीर मात्र यहाँ न रहता। मेरी आतमा कुर्सी पर बैठी हुई उसे अवगुंठित, संवलित किये रहती। उसकी दृष्टि श्रीर उसके विचारों का नियंत्रण करती, जो वह देखती उसको देखती, उसके श्चनकल सब वस्तुश्चों को बना देती श्रीर जो कुछ श्चनुचित दिखाई देता उस पर मेरी इच्छाश्रों को श्रारोपित करती श्रीर रजतपट की समस्त विवद्मात्रों को विच्छिन्न कर देती । मैं दर होता, फिर भी संशय स्के श्राहत करते रहते । मार्ग में सुना हुश्रा एक शब्द भी पतनकारी हो सकता है। उसके घर ही में, मेज पर पड़ा हुआ समाचार पत्र उसके पास ला सकता है कद अनुभवों का उच्छिष्ट या निपट मूर्खता का दोष। मैं चाइता हूँ कि कोई भी चीज उसे स्पर्श तक न कर पाये। कोई भी एक शब्द श्रथवा विचार द्वारा उसकी शान्ति भंग न होने पाए । अग्राणित स्त्री-पुरुष ऐसे हैं जिनको इस बात की अनुभूति है कि उनका जीवन नष्ट हो गया है श्रीर वे इधर-उधर विष फैलाते घूमते हैं। मैं उनके सम्पर्क मात्र से उसको पृथक रखना चाइता हूँ। में शब्दों, दृष्टियों, समाचार पत्रों के चित्रों, यहाँ तक कि प्रकाश श्रीर रंग के संयोगों की भी जाँच करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह केवल समभाव, तटस्य शब्द ही सुने, मूर्तियों की भावश्रन्य मुखा-कृतियाँ, वस्तुम्रों म्रथवा दृश्यों के फोटो ही देखे, मनुष्यों के चित्र कदापि न देखे, उसे सदैव सीघा तथा विमल प्रकाश मिले- आकाश का साफ़, हल्का नीला रंग जो कभी न बदले। फिर यदि मेरे विचार ऐसे हैं तो जब कि मेरे लिए उसके साथ एक घरटा श्रीर न्यतीत करने की सम्भावना थी, तो मैं उसको श्रकेला छोड़कर किस प्रकः जा सकता था ? किर भी मैं जब उठने लगा था तो मेरा चले जाने का इरादा सचा था-कदाचित इन सब कल्पनात्रों से ज्यादा गहरा।

में खेल देखे जा रहा हूँ। यह एक मनोवैश्वानिक चित्र है। खेल के पात्रों का स्वमाव ऐसा सरल है जैसे किसी कुत्ते या घोड़े का। जिस प्रकार रसायन शास्त्र में श्रविमृश्य पदार्थों के साथ या श्रिश के प्रकाश के साथ रंग का सम्बन्ध है, उसी प्रकार मि० रूज़वेल्ट ने मौतिक तत्वों के साथ रंग का सम्बन्ध है, उसी प्रकार मि० रूज़वेल्ट ने मौतिक तत्वों के साथ श्रथात्मविद्या को मिलाने का प्रयोग किया है। रंगमंच पर परदे, शीशे, लैम्प श्रीर सफ़ेद कमीज़ें हँस रही हैं। मुक्ते फ़िल्म देखने में ब्यस्त देखकर मेरी वाग्दत्ता पत्नी दुखित हो रही है। किन्तु मेरी इच्छा से कोई श्रिधक बलशाली शक्ति मुक्ते श्रयने कामरेडों श्रीर मि० रूज़वेल्ट से संयुक्त किये हुए है। यदि मैं उसकी श्रोर नहीं देख रहा हूँ तो इससे श्रांतर ही क्या पड़ सकता है, क्योंकि हम तो श्रात्मा के सूत्र में संयुक्त हैं। उसकी श्रयनी श्रात्मा नहीं है, मैंने ही श्रयनी श्रात्मा का श्रंश उसे दे दिया है। उसके श्रतिरिक्त सभी की श्रात्माएँ जीर्ण हो गई हैं। जिस तरह गीली मिटी हर एक साँचे में ढाली जा सकती है उसी प्रकार उसमें वह लय हो गई है। हम श्रव बातचीत करना श्रारम्भ करते हैं, परंतु ऐसे विषयों पर जिनका कोई महत्त्व नहीं है।

'क्या तुम्हारे पास मेरे दिये हुए लेख मौजूद हैं ?'

यह एक फ्रेंच रिब्यू में छुपे हुए पियरे लौइज़ के निबंघों का संग्रह है। वह अब भी सब कुछ भूलकर मेरे प्रश्न का सशीब उत्तर देती है। उसने वह लेख पढ़े हैं और सुमसे कुछ शब्दों के अर्थ पूछती है जिनमें से एक 'वाम-मार्ग' है। उसके मुख से ऐसे शब्द निकलने से मुमे दुःख होता। इस प्रियं शिशु को आत्मा-चेतना रहित रहना चाहिये, जैसी कि वह अब है और इसके बाद भी रहेगी। वह फूल जिसको अपनी उत्पत्ति का पूरा ज्ञान हो एक बेहूदा लकड़ी के नमूने के सहश है जिनको हम वनस्पति संबंधी अजायब घरों में देखा करते हैं। इन लेखों को पढ़कर वह प्रसन्न नहीं हुई है। मैं उसको यह बात हृदयङ्गम करा सकता हूँ कि पियरे लौइज़ के निबंध महत्त्वपूर्ण होते हैं, कितु इसका परिशाम

मानसिक श्रंघिविश्वास होगा । इसके श्रतिरिक्त, श्रन्य बातों को ध्यान में रखकर उसके लिये यही उत्तम है कि वह इन निवंधों को पसंद न करे, परन्तु उनकी फ़ाइल सुरच्चित रखे रहे। वास्तव में इन बातों में सुमें कुछ भी दिलचस्पी नहीं है, केवल श्रपनी सुविधा के विचार से, मैं यह सब किये जाता हूँ। वस इसी तरह इम माया मोह में पड़कर बीच-बीच में यूँही बातें श्रड़ा दिया करते हैं, जिनमें से एक श्रापके संबंध की भी है, मि० रूज़वेल्ट!

श्रंतराल में हॉल प्रकाशमय हो जाता है। बातचीत करते हुए मैं श्रंपनी सीट में जरा नीचे खसकर एक हत्ये पर दोनों भुजाएँ रख लेता हूँ। यदि कोई पुलिसवाला मुक्ते यहाँ पहचान ले तो बहुत बुरा होगा। वह बड़ी सावधानी से चारों श्रोर दृष्टिपात करती है।...वह निहर है। बीच के ज़ीने से जाने के लिए हमारे पास से गुज़रनेवाले संदिरम मनुष्यों को जिस भाव से वह दुरा-शीरही है वह मुक्ते प्रिय मालूम होता है। उसके होठ फूले हुए हैं। वह उत्तेजक भी हैं श्रीर निर्मल भी। उनके दवे हुए होने से उसके कोध का श्राभास मिल रहा है। मैं किठनता से हँसी रोक रहा हूँ। सुंदर कंठ, सुकोमल नेत्रों श्रीर मनोहर वेष-वाली मेरी रिज्ञतादेवी इस समय शेरनी के समान किटवद है। वह इस समय सच्चे हृदय से श्रपने श्राप को सम्यवादी बतलाने को तत्पर है, किंतु यदि वह ऐसा कहे तो मैं श्रपनी हँसी कदापि न रोक सकूँगा। वह मेरा हाथ पकड़कर तेज़ी से धक्-धक् करते हुए हृदय से उद्दिग स्वर में कहती है—'एक श्रादमी बहुत देर से तुम्हारी श्रीर देख रहा है। वह ज़रूर कोई पुलिसवाला है।'

'तुम उसकी श्रोर मत देखो।' मेरी श्रोर एक टक देखते हुए वह प्रश्न करती हैं: 'क्या तुम्हारे पास रिवालवर हैं?' 'हाँ।' 'श्रगर वह यहाँ श्राए, तो तुम उसे निकालकर उस द्वार से बाहर हो जाना। यदि तुम्हें मेरा चीत्कार सुनाई दे तो तुम तत्त्वण श्रन्दर श्राकर उसे गोली मार देना!'

मैं उछल-सा पड़ता हूँ। कुछ तो इसका कारण यह है कि मैं अम्पारों के मुख से मृत्यु की बात सुनता हूँ और कुछ इस वजह से कि मुक्ते यह भय होता है कि कहीं कोई उसकी यह बात सुन न ले। मैं उसका हाथ दवाकर कहता हूँ—

'श्रन्छा, श्रव चुप रहो।'

उसके तेवर चढ़े हुए हैं। उसकी यह भाव-भंगी देखकर मुक्ते किसका ध्यान आ रहा है। यह साहश्य इतना विषम है कि मुक्ते ठीक-ठीक याद नहीं त्राती। सहसा चची श्राहजाबेला का चेहरा मेरी श्राँखों में फिर जाता है। भैं आँखें मूँदकर इस स्मृति को बाहर निकाल देने का प्रयत्न करता हूँ। परन्तु अब उस वृद्धा का स्वर मेरे कानों पर श्राक्रमण करता है - 'हरामी बचों, यहाँ से दूर होश्रो!' वित्त को शांत करने के पश्चात् मैं उसकी श्रोर देखकर श्रद्धुन्ध भाव से सोचता हूँ कि यदि उसको चची श्राइजावेला के समान दारुण दुःख उठाना पड़े तो मैं उसकी श्रौर अपनी दोनों की इत्या कर सकता हूँ। यह मेरे लिए असह होगा कि उसके होठों से...मैं फिर अपने आपकी आधासन देता हूँ कि ऐसी दशा में मुक्ते उसको मार डालना ठीक होगा—हम दोनों का मर जाना ही अञ्झा होगा। में इस बात पर इतनी देर तक सोचता रहा कि मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने आज भोजन नहीं किया है श्रीर न में कल रात सोया ही हूँ। मैं उत्तेजित हूँ श्रीर मुक्ते हलका-फुलका-सा प्रतीत होना अच्छा मालूम हो रहा है। मैं उसको निर्निमेष दृष्टि से देखे जा रहा हूँ। वह, वह तक भी, मार डालने, भाग जाने और रिवालवरों के सम्बन्ध में इस सरल तथा स्वाभाविक उग्रता के साथ बातें कर सकती है! परन्तु, प्रियतमे! मैं तुम्हारी आभ्यंतरिक

मधुरता को जानता हूँ। तुम मेरे पीछे श्रन्धी होकर चलने के लिए मेरा मुँह तक रही हो। तुम क्या जानती हो कि मेरा मार्ग कितना कंटका-कीर्ण है ! प्रिये, क्या तुम्हारे कोमल पैरों के लिए वह मार्ग उपयुक्त है ! तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम मुक्ते तुम्हें श्राने साथ न ले जाने देगा। परन्तु फिर में तुम्हें छोड़कर जा भी कैसे सकता हूँ ! किसके पास छोड़ूँ — कहाँ — किस जगह ! में ऐसा कदापि नहीं कर सकता! वह शंका, वह व्यक्ति श्रव चला गया। श्रव हमारे समीप कोई भी नहीं है। वह इस श्रवसर से लाम उटाकर पूर्ण प्रकाश में मुक्तते पूछती है:

'तुमने कुछ हो मिनट पहले मुक्तसे यह क्यों कहा था कि तुम मुक्तसे प्रेम करना नहीं चाहते ?'

'प्यारी, चूँकि यह सच्ची बात है।'

'तो तुम मुक्ते पाकर मुखी नहीं हो ?'

'तुम मुक्ते इन्द्रजाल श्रीर स्वप्नों से भर देती हो। बहुधा स्वप्न देखना मुखद होता है।'

श्रव वह मुक्ते यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न करती है कि वह साम्यवादिनी है। परन्तु बड़ी कठिनता तो यह है—मुक्ते श्रपने हृदय की सची बात स्पष्ट कह देनी चाहिये—कि यदि वह साम्यवादिनी हो जाय तो मैं उससे प्रेम करना छोड़ दूँगा। प्रथम परिचय के समय वह जैसी थी, वह फिर वैशी रह ही न सकेगी। इस समस्या का यह एक, सम्भवतः सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो कभी-कभी मुक्तको उससे बहुत दूर ले जाता है श्रीर जिस घृणा का मैंने पहले जिक्र किया है उसका मूल कारण है। जिस समय में उसके निकट होता हूँ, तो जैसा कि किविगण लिखा करते हैं, न तो मेरा हृदय उन्मत्त होता है श्रीर न मेरी श्राह्मा ही पागल हो जाती है, श्रीर यदि ऐसा हो भी जाय तो उससे कुछ भी बन या बिगड़ नहीं सकता, परन्तु मेरा जो हाल होता है वह इससे कहीं ज्यादा बुरा, शोकावह होता है—मेरा विवेक नष्ट हो जाता

है, मेरी बुद्धि मारी-सी जाती है। मेरी अप्रमय तथा दृढ़ विचारशिक सुनार के उस अनाप-शनाप काम से भरे हुए, बेहूदा डिज़ाइन की तरह हो जाती है जिसमें ऊपर उठी हुई वक्ष रेखाएँ हैं, कहीं से ऊँचा, कहीं से नीचा, टेढ़ा-मेढ़ा, ऊपर की तड़क मड़क से जिसका वास्तविक मूल्य कुछ भी नहीं रह जाता। मेरा विवेक तुड़-मुड़ जाता है, एकाप्रता के प्रयत्न में विखर जाता है और वातश्रूल के समान सक्ते पीड़ित करता है। धार्मिक हस्तच्चेप के विना विवाह करने का प्रश्न में उसके सम्मुख रखता हूँ। वह यह विश्वास ही नहीं कर सकती कि हमारे जैसे प्रेम में इन मोघ सिद्धांतों का कोई स्थान भी हो सकता है। में युक्ति का पहलू बदलकर उसी से पूछता हूँ कि गिरजे द्वारा विवाह किये जाने के संबंध में उसका क्या विचार है। वह कहती है कि वह अपने कारण नहीं बल्कि अपने घरवालों की वजह से ऐसा करना चाहती है। उसके हृदय में तरंगें उठ रही हैं। वह उनमें डूब-सा रही है। इस शर्वत में घुलकर हर एक बात चिप-चिपा रही है।

मैं उसको ( लीजिये मि० रूजवेल्ट फिर श्रा पहुँचे ) इस सद्योभ से निकालकर सरल तत्वों के प्रदेश में लौटा लाने की चेष्टा करता हूँ।

'क्या तुम विवाह के बिना भी श्रपने घरवालों को छोड़कर मेरे पास चली श्राश्रोगी ?'

उसका भीन निषेध-सूचक है। मैं उसके मुँह से शब्दों के निकलने की प्रतीचा नहीं करता, क्योंकि उसके शब्दों के साथ श्राँख भी होंगे।

'क्या तुम सिविल विवाह के लिए रज्ञामन्द हो !'

वह फिर भी भीन रहती है।

अब मैं समकता हूँ कि हम व्यर्थ ही समय नष्ट कर रहे हैं। सौभाग्य से अब फिर अँधेरा कर दिया गया है। उसकी सीट एक दु:खस्थल हैं। मैं चित्र देखने लगता हूँ। 'मि० रूजवेल्ट—आप मेरे स्थान में होते तो क्या करते ? मैं इन से इसलिए परामर्श कर रहा हूँ कि यह प्रश्न आध्यात्मिक है। हमारे विद्धांतों के अनुसार तो दो ही बातें सम्भव है—रूढ़ियों को तोड़ दो या उसे त्याग दो और भूल जाओ। परंतु में तो बूड़र्श मकड़ी के जाले में फँसा हुआ हूँ। हाँ तो आप क्या करते ?

'में तुम्हारे जीवन में एक बाधा हूँ।' आखिरकार वह कहती है।

'क्या तुम सिविल विवाह करने को सहमत हो ?' मैं आग्रह करता हूँ।

'सिनेमा देखना बंद कर दो तो मैं इसका उत्तर दूँ।'

में ऋ। ज्ञापालन करता हूँ। परन्तु उत्तर देने के बजाय वह मुक्ते चिकनी चुपड़ी बातों में लगाने का प्रयत्न करती है। वह यह नहीं जानती कि मैं सब तरह — ऋनन्य रुप से उसी का हूँ।

'मेरे ल्यूकस, मेरे सूर्य!'

'मेरी बात का उत्तर दो।'

वह कुछ विलंब के बाद हाँ-सूचक शिर हिला देती है। इसी समय वह सोच रही है 'नहीं।' मैं जानता हूँ कि यह बात 'निश्चित' नहीं है — इससे बहुत कम है; किन्तु इस मिथ्या कल्पना में पूर्णता निमन्न होकर मैं कुछ देर के लिए सुखी हो जाता हूँ।'

मि० रूजवेल्ट,में श्राप से एक प्रश्न करता हूँ—क्या गोलियों द्वारा मिथ्यावोध को नहीं मारा जा सकता !

प्रकाश होने से पहले ही इस दोनों बाहर निकल आते हैं। गली में पहुँचकर मैं सप्रेम उसका हाथ दबा कर उसके कान में भुक कर कहता हूँ:

'जानती हो कि तुमने क्या वचन दिया है ?'

'यह मैं नहीं जानती। परनतु मैं सदा-सर्वदा वहीं करूँगी जो तुम्हारी :इच्छा होगी।' शोफ़र मोटरकार का दरवाजा खोलकर, हाथ में टोप लिये प्रतीक्षा कर रहा है। वह मेरे साथ भी चाकर जैसा व्यवहार करता है। उसकी श्रेणी के सभी लोगों पर मुक्ते लजा त्राती है। वह शीशा नीचे खसका कर अपना हाथ बाहर निकाल देती है। कार चल पड़ने के बाद ही मैं उसका हाथ छोड़ता हूँ।

में बिना मुड़कर पीछे देखे ही पैदल चल पड़ता हूँ। गिलयाँ प्रायः जनशून्य हैं। श्राज सब ट्रामें बंद हैं। या तो हड़ताल का हुक्म देर में निकलने की वजह से या इस कारण से कि समाजवादी भद्र बूज़्वां लोगों को बहुत ज्यादा तंग नहीं करना चाहते थे। थोड़े-से सिनेमाधर खुले हुए हैं। मैं काटरों कैमिनॉस की श्रोर श्रायसर होता हूँ। पास से होकर निकलनेवाले एक मनुष्य की बात से मुक्ते यह मालूम होता है कि मिट्रो श्रामी तक चल रहा है। श्रातः मैं विद्युत् के निकटतम स्टेशन की श्रोर बढ़ता हूँ।

क्या मनुष्य स्वतंत्र है ? क्या उसे स्वतंत्र होना चाहिये ? यदि ऐसा हो, तो क्या उसे सुख प्राप्त करने का ऋषिकार भी है ? मुक्ते केवल एक, बस एक हो जीवन व्यतीत करना है । यंत्रवत् नियमों की एक शृङ्खला के, जिनका हम पर प्रमुख है, हम एक ऋल्गतम सत्तायुक्त परिणाम हैं । हम पैदा होते, जीते रहते और मर जाते हैं —परन्तु अपनी इच्छा के अनुसार नहीं । फिर भी इम इठपूर्वक संसारों का निर्माण करते हैं, अथवा जो संसार विद्यमान हैं उनका परिवर्तन करते हैं, उनमें विवारों की ववा फैला देते हैं । अपनी आतमा जैसी मध्यवर्गीय, आकरिमक तथा विरक्त वस्तु की गर्मी से जिस विदार का जन्म हुआ है, क्या उसके लिए मुक्ते अपना सब कुछ बलिदान कर न देना चाहिये ? इस समस्या का एक इल है—आप लोगों को मेरे लिए अपना बलिदान कर देना चाहिये । यह एक प्राकृतिक नियम है । यदि मैं पर्वत के पास जाऊँ या पर्वत मेरे पास चला आये, तो इससे कुछ,

भी अन्तर नहीं पड़ता। या अगर उसके पटकर दकड़े टकड़े उड़जाएँ, उसका नाश हो जाय श्रीर उसके साथ उसे श्राधिकत करने की मेरी श्राशा भी भरमीभूत हो जाय, तो भी क्या होता है? मैं इसी प्रकार विचार करता चला जाता हूँ। परन्तु जैसे गाड़ी श्रन्तिम स्टेशन पर पहुँचती है मैं बार-बार अपनी वास्तविक स्वभाव की श्रोर लौट श्राता हूँ। श्रव में एक उपान्त में श्रा निकलता हूँ जो प्रकाशयुक्त श्रीर श्राह्वाद पूर्ण है। यहाँ काटरो कैमिनॉस के श्रमजीवी रहते हैं। इस स्थान के समीप कुछ युवकगण होली जलाकर उसके चारों स्रोर नाच रहे हैं। त्राम में समाचार पत्रों के बराइल जल रहे हैं। मैं ज़मीन पर पड़ी हुई एक प्रति उठा लेता हूँ श्रौर जैसे ही कुछ पुलिसवाले वहाँ श्रा पहुँचते हैं में दूसरी ख्रोर चल पड़ता हूँ। इस समाचार पत्र का नाम 'प्रहरी' है। आज रात को केवल इसी पत्र ने अपना संस्करण निकालने की धृष्टता की थी। मैं केन्द्र को छोड़कर समुद्रीय इलाक्ने की संकीर्ण गलियों में पहुँच जाता हूँ। यह कैस्टाइल का मध्यभाग है। वायु जलसिक्त श्रीर खारी है। 'कासादि निकानार' नाम की सराय मेरे सामने है। उसके अन्दर कुछ लोग खाना खाते हुए देख पड़ते हैं। प्रायः सभी के साथ श्रमजीवी रमणियाँ हैं जिनके मैले वस्त्रों श्रीर क्लांत भाव से गृहकार्य करके आने का पता चल रहा है। मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। चूँ कि श्रमी बहुत समय है मेरा कोई साथी यहाँ नहीं स्राया है। मैं समाचार पत्र खोलता हूँ। इसमें एक ऐसे सस्ते उपन्यास लेखक का लिखा हुआ एक वृत्तान्त है जिससे, जब वह सोने की गाड़ी में यात्रा करता है, तो कर्मचारी कहा करते हैं- 'जो श्रीमान् की इच्छा हो,' 'क्या श्रीमान् ने घएटी बजाई थी ?' 'क्या श्रीमान् मुफे यह सूचित करने की अनुमित प्रदान करेंगे !' अपीर फिर वह त्रापनी यात्रा का वृत्तान्त लिखना त्रावश्यक सममता है जिसमें प्रासंगिक रूप से वह श्रपने रेशमी पाजामे का उल्लेख

अवश्य कर देता है। चूँकि वह मध्यश्रेणी के लोगों के लिए उपन्यास लिखा करता है, उसके पाठकों को इस अभीराना ठाट के वर्णन से अ।नन्द का अनुभव होता है। तत्पश्चात् अप्रपृष्ठ पर सोवियट के विरुद्ध युद्ध की धमिकयों से तीन कालम रँगे हुए हैं। एक स्रोर स्टालिन की फांसीसी मूळें हैं ऋौर दूसरी ऋोर जापान का एक कठ-पुतला । 'सोवियट प्रजातन्त्र का अन्त दूर नहीं है ।' बेचारे चपरक्रनाती श्रंग-विकृत, गन्दे सम्पादक की नींद इस विचार ने इराम कर रखी है कि सोवियट प्रजासन्त्र अभी तक विद्यमान है श्रीर यह कि उसी एक जापानी चित्र को वह अगिएत बार कभी प्रेसिडेन्ट, कभी जनेवा के डेलिगेट श्रीर कभी जापान-सम्राट तक के रूप में प्रकाशित कर चुका है। सोवियट का पत्तपाती न होते हुए भी वह जापान का इस कारण विरोधी बना हुआ है कि वह 'प्रहरी' को नये चित्रों के जुटाने का अब-सर बिना दिये हुए ही सहसा युद्ध घोषणा कर दिया करता है। तदनंतर दो-एक कालम पाकविद्या, बढे हुए किराये, सुन्दर युवतियों, बर्फ़दार लैमनेड श्रौर इस प्रकार के श्रन्यान्य सर्वप्रिय विषयों पर विनोदोक्तियों से भरे हुए हैं। इसके बाद एक हास्य चित्र है जिसमें एक रमणी नये वस्त्र मोल लेना चाइती है श्रीर उसका पति उसको मना करता हुआ। कहता है कि वह स्वयं तो अब नम ही रहा करेगा। फिर एक मोंटे शीर्षकों के नीचे लिखा हुआ है-दूसरे पृष्ठ पर कल के क्रांति के संबन्ध में सनसनीपूर्ण समाचार देखिये।' किन्तु उसके पूर्व 'इमारी देवी' शीर्षकवाली कविता, ऐवसचेंज तथा विदेशी साख सम्बन्धी सूचनाएँ हैं। हमारे मज़दूरों की प्राणांतक भूख का उपहास करने का यह बड़ा अच्छा तरीक़ा है। पैरिस और लंडन की स्टाक एक्सचेंजों में अपने देश की साख की कुशल मनाना-छि:। सम्पादक महोदय यह जानते हैं कि इस आवाइन से कौं िल के प्रेसिडेन्ट, जिन्हें विदेशी तिजारत की विवे-चना का खब्त है श्रीर जिन्होंने एक प्रसिद्ध श्रवसर पर इस विषय पर

एक लेख-माला भी लिखी थी, खुश होंगे। इसके पश्चात् पृष्ठ २ पर पूरे पृष्ठ के दो शीर्षक हैं 'शान्ति भंग करनेवाले किराये के टट्टु हों की पीठ पर कड़ा चाबुक' 'कल के दंगे-फ़िसाद के सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाही !' इनके नीचे, 'समस्त देश द्वारा सरकार का समर्थन ।' तदनन्तर सामने के पृष्ठ पर मोटे अन्तरों में सम्पादकीय लेख है। इसमें दु:खान्त ग्रीक ड्रामा के सभी अंश मौजूद हैं, गत शताब्दी के सारे वाक्यालंकारों से यह लेख सुशोभित है । क्रोध, भय, अवहेलना, द्वेष ! रिपब्लिक की रत्ना करनी परमावश्यकीय है-उस रिपब्लिक की जिसकी छत्रछाया में सम्पादक महोदय पालियामेंट के सदस्य मनोनीत हए हैं. जो छुट्टियों में उन्हें किसी कमेटी का मेम्बर बनाकर उन्हें इस नाम मात्र कार्य के लिए ७५० रु मासिक भत्ता दिया करती है। सम्पादक महोदय पार्लियामेंट में कभी भाषण नहीं करते, लेखों के नीचे अपना नाम नहीं देते और न कभी किसी विषय पर अपना मत ही प्रकट किया करते हैं। इसी तरकीव की बदौलत आज आप १५ वर्ष की सपरिश्रम सेवा के पश्चात् सम्पादकीय कुर्सी पर शोभायमान हए हैं। त्रापको इस बात का पूर्ण विश्वास है कि यही सब मज़ेदार चीज़ें जो श्रापके चारो त्रोर मौजू: हैं-यही 'स्वदेश,' 'सार्वजनिक हित,' 'सामाजिक व्यवस्था,' तथा 'संस्कृति' हैं। एक बार पहले जब आपने 'अराजकता सिंडीकेट-साम्यवादी' गँवारों के विरुद्ध त्रावाज उठाई थी तो स्नाकाश तक के कान के परदे फाड दिये थे। यही एक ऐसा दल है जिसके विरोध में श्राप मुँह खोलने का साइस करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी संस्था है जिससे आपको कुछ भी 'प्राप्त' नहीं हो सकता । मेरा खयाल है कि कामरेडगण शीव ही इन महानुभाव की अञ्ब्ही तरह खबर लेनेवाले हैं। एक 'विद्वान प्रोफ़्रेसर' का लिखा हुआ लेख भी है, जिसमें उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक तथा कला-सम्बन्धी चेत्रों में अन्य लोगों के द्वेष-भाव रखने

पर खेद प्रकट किया है। परन्तु इसी के साथ उसके लेख से यह भी स्पष्ट मालूम होता है कि वह श्रपने एक समकालीन प्रोफ़ेसर से जिसका समाज में उससे श्रिषक सम्मान है इतना ज्यादा नहीं जलता है जितना कि वह नैपोलियन, वीर्वाथस श्रीर हैमिलकार की श्रमर कीर्ति से खार खाता है जिसके कारण उसको च्रणभर भी चैन नहीं मिलता।

इसके बाद समाचारों का नम्बर श्राता है। मेरे विचार के श्रनुकूल ही इस पत्र के मत में मजदूरों की मृत्यु उन्हीं के कामरेडों की गोलियों से हुई है। शव-परीज्ञा की रिपोर्ट की संदिग्धता से इसका समर्थन किया जाता है। उसके विचार में सारे देश में दंगा उठ खड़ा होने का श्रन्देशा है। वह समाजवादियों को उनके उत्तदायित्व का बोध कराता हुश्रा यह बतलाता है कि यदि जनता बिगड़ खड़ी हुई तो वे ही उसके क्रोध के पहले शिकार होंगे। इड़ताल निश्चित करने के सम्बन्ध में, जिससे कि सब मज़दूर जनाज़े के जलूस में सम्मिलित हो सके थे, वह समाजवादियों की सद्मावना की प्रशंसा करता है, चार मनुष्यों की मृत्यु पर शोक प्रकट करता है श्रीर श्रायह-पूर्वक यह कहता है कि सार्वजनिक-सत्ता इसके पूर्व कभी इससे श्रिधक निःशंक नहीं थी। किन्तु उसके लिखने के ढंग से ऐसा प्रतीत होता कि लेखक का विचार इससे बिलकुल भिन्न है।

दूसरे ही स्थान पर दो कालम का शीर्षक है: 'तीन में से एक श्वाब गायब!' तत्पश्चात् जिमेनल के सम्बन्ध में कुछ लिखा है। इस विज्ञप्ति के द्वारा वह मानो दुबारा जी उठता है। मरने के बाद भी सिंड ने युद्धों में विजय प्राप्त की थी। जिमेनल की विजय नहीं, पराजय हुई। बात एक ही है। पुलिस तो चैन से न बैठ सकी।

'क्या कोई यह जानता है कि यह श्रव किसका है !' चूँकि शव नम था, सरकारी पिट्डुम्लों ने यह स्रतुभव करना श्रारम्भ कर दिया कि यह किसी पुलिसवाले की लाश है जिसके शरीर पर क्रांतिकारियों ने एक कत्तर भी नहीं छोड़ी है। चूँकि शव पर परीचा के निशान भौजूद हैं श्रतः वे बेचारे यही खयाल करने लगते हैं। कि क्रांतिकारियों ने क्रोध के मारे उसकी यह दुर्दशा की है। श्रन्त में चीलघर जानेवाली लाशों की फ़हरिस्त में इस श्रज्ञात शव का यही परिचय था—'गोलियों के ज़ख्मों श्रोर श्रन्य चोटोंवाली लाशा।' बेचारा जिमनल श्रव दुवारा मरा। उसके दूसरे साथी उसी बड़े गढ़े में गाड़े जा चुके हैं।

श्रव मेरे दो मित्र श्रा पहुँचते हैं। मैं खाना खाना श्रारम्म करता हूँ श्रौर वे जिन विषयों पर। समा में विचार होनेवाला है, उन्हीं पर मुक्त से बातचीत करते हैं। एक ऐसा घोषणापत्र निकाला जाय जिससे समाजनवादी मजदूर काम पर न लीट जाएँ। संस्था के प्रान्तीय विमागों के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव, जिसके द्वारा स्थानीय, मंडल श्रौर परिषद कमेटियों को मिलाकर एक ऐसी क्रांतिकारी संस्था स्थापित की जाय जिसको संपूर्ण श्रधिकार हों, जो फ़ौरन कार्यक्रम तैयार करे श्रौर ७५वं तोपखाने पर छापा मारने के पूर्व उत्तरीय भाग में उपद्रव श्रारंभ कर दे। इसी रेजिमेंट के कर्नल के बंगतों में मेरी प्रियतमा, श्रम्पारो, रहती है। एक च्या के लिए मुक्ते यही खयाल हुआ कि ये लोग मेरी परीज्ञा लेने के विचार से ऐसा कह रहे हैं। परन्तु जब मुक्ते यह निश्चय हो गया कि ये लोग इस सम्बन्ध में पूर्यंतः श्रनभित्र हैं, तो मैं शांत होकर किर मोजन करने लगा। उनमें से एक ने कहा कि हम लोग वहाँ कार्य श्रारम्भ कर सकते हैं।

'यह कैसे ?'

'बड़ी त्र्यासानी के साथ । मैं वहीं रहता हूँ । जब मैं उधर से गुज़रा करता हूँ तो कभी-कभी प्रहरी से वार्तालाप हो जाता है । मैंने उनमें से एक से कल ही कहा था—'यदि इम तुम्हारे अफसरों का सफाया कर डालें तो कैसा हो ?'

'उसने इसका क्या उत्तर दिया ?' 'कुछ भी नहीं। उसने मुक्तसे एक सिगरेट माँगा श्रौर हँस पड़ा।'